# सेनापति

# त्त-रताकर

( भूमिका, पाठान्तर तथा टिप्पणी सहित )

#### संपादक

उमाशंकर शुक्ल एम ० ए०, रिसर्च स्कॉलर, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग

प्रकाशक

हिन्दी परिषद्, . विश्वविद्यालय

प्रयाग

3838

प्रकाशक-हिन्दी परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रयाग

चतुर्थं संस्करण मूल्य ३॥)

135667

मुंद्रक--जगतनारायण लाल, हिंदी साहित्य प्रेस, प्रयाग ।

१६२४ ईसवी में जब प्रयाग विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग का कार्य प्रारंभ हुन्ना था, उस समय सेनापित कृत 'कवित्त-रत्नाकर' भी एम० ए० के पाठ्यक्रम में था। मुद्रित संस्करण के न्नभाव में उस समय इसकी हस्तिलिवत पोथियों को जमा वरके पढ़ाई का प्रवन्ध करना पड़ा था। उसी समय यह मालूम हुन्ना था कि भरतपुर न्नादि स्थानों में घूम कर कई हस्तिलिवित पोथियों से तुलना करके तैयार की हुई किवत्त-रत्नाकर की एक पोथी प्रयाग विश्वविद्यालय के न्नुंगे विभाग के न्नुंश्यापक पं० शिवाधार पांडे जी के पृष्ष है। उन्होंने हम हिन्दी विभाग के लोगों की सहायता के लिए इसकी एक प्रतिलिपि कराके देने की कृपा भी की थी। लगभग इसी समय पं० कृष्ण-विहारी मिश्र ने 'साहित्य-समालोचक' में इसका खंडशः प्रकाशित करना प्रारंभ किया था, किन्तु कुन्न दिनों में 'समालोचक' ही बन्द हो गया। मुद्रित संस्करण के न्नुभाव के कारण न्नुन्त में इसे पाठ्यक्रम से हटा देना पड़ा।

सन् १६३४ में जब मैं यूरोप जा रहा था, तब एक दिन पं० शिवाधार पांडे जी ने किवत्त-रत्नाकर संबन्धी समस्त सामग्री मुक्ते प्रकाशनार्थ सौंप दी। परीचा करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यद्यपि पांडे जी ने मून पोथी तैयार करने में अत्यन्त परिश्रम किया है किन्तु अनेक अशों का परीच्या फिर से भरतपुर को उन मूल पोथियों की सहायता से करना आवश्यक है जिनका उपयोग स्वयं पांडे जी ने किया था। अतः मैं इस समस्त सामग्री को अपने स्थानापन पं० देवीप्रसाद शुक्तजी तथा उस वर्ष के यूनीविसिटी रिसर्च स्कालर पं० राजनाथ पांडे एम० ए० को सुर्ौप ग्रमा। पं० राजनाथ ने उत्साह के साथ काम को हाथ में लिया, एक बार वे स्वयं इसी कार्य के लिए भरतपुर ग्ये भी, किन्तु कई बार दीर्घकाल के लिये बीमार पड़ जाने के कारण एक वर्ष के अन्त में भी काम विशेष आगो नहीं बढ़ा सके।

नवम्बर १६३५ में लौटने पर मैंने यह श्रध्रा कार्य उस वर्ष के रिसर्च स्कालर पं उमाशंकर शुक्त एम० ए० के सिपुर्द किया। हमारे नये रिसर्च स्कालर ने इस कार्य को पूरा करने में पूर्ण परिश्रम किया तथा मनोयोग दिया।

'कवित्त-रत्नाकर' का प्रस्तुत प्रकाशित संस्करण वास्तव में इनके ही निरन्तर अध्यवसाय का फलस्वरूप है। मूल अन्य के संपादन का कार्य पूर्ण हो जाने पर मैंने पं॰ उमाशंकर शुक्क को टिप्पणी तथा एक विस्तृत भूमिका भी लिखने की सलाह दी। ये भी प्रस्तत प्रन्य के अंश हैं श्रीर विश्वास है कि हिन्दी के विद्यार्थी तथा प्रेमीगण प्रन्थ के इन अंशों को अरयन्त उपयोगी पार्वेगे। पं• उम।शंकर शक्क ने यह कार्य पं० देवीप्रसाद शक्क जी के अनवरत निरीच्या में किया है। 'शब्द-सागर' स्त्रादि अन्थों से सहायता लेने के स्रतिरिक्त हिन्दी के श्रानेक विद्वानों से परामर्श लेने में भी इन्हें कभी संकोच नहीं हुआ। इस संबन्ध में हिन्दी के धुरंघर विद्वान पं० रामचन्द्र ग्रुक्त का उल्लेख करना आवश्यक है जिन्होंने अपना बहमूल्य समय देकर अनेक गुल्थियों को सुलभाने में ग्रांथ संपादक की विशेष सहायता की। पं० श्रयोध्यासिंह उपाध्याय तथा पं० रमाशंकर शुक्क 'रसाल' ने भी कुछ अर्थ संबन्धी कठिनाइयों के सलकाने में सहायता की है। इम लोग इन सज्जनों की कृपा के आभारी हैं। विशेष धन्यवाद के पात्र पं० शिवाधार पांडे जी हैं, जिनकी सामग्री के श्राधार पर ही इस कार्य की नींव प्रारंभ हुई। सच तो यह है कि वर्तमान संस्करण का मूलाधार उनकी ही तैयार की हुई प्रति है यद्यपि उसमें कितने अधिक परिवर्तन हुए हैं इसका निर्देश करना दस्तर है।

प्रन्थ के तैयार हो जाने पर प्रकाशन की समस्या सामने आई। प्रयाग विश्वविद्यालय के वायस चांसलर पं॰ इक्रवाल नारायण गुटूं जी के आदेश से, विशेषतया विश्वविद्यालय की ओर से सहायता दिलाने के आश्वासन के सहारे, हम लोगों ने प्रंथ को प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद की ओर से ही मुद्रित तथा प्रकाशित करने का निश्चय किया। परिषद् की ओर से पिरिषद् निबंधावली भाग १, २ तथा गल्पमाला भाग १ प्रकाशित हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त 'कौमुदी' नौम कि एक पत्रिका भी प्रकाशित होती हैं। 'कवित्त-रताकर' का प्रकाशन इन सब में अधिक बड़ी आयोजना थी आतः इसके निर्विध समात होने से मुक्ते विशेष संतोष है।

मिश्रवन्धुश्रों के श्रनुसार सेनापित हिन्दी के प्रथम श्रेणी के किन थे। नवरतों के बाद मिश्रबंधुश्रों ने सेनापित को ही रक्खा है श्रौर सेनापित श्रेणी में कुछ इने-गिने ही हिन्दी किन श्राते हैं। वास्तव में यह खेद श्रीर लज्जा की बात या कि हिन्दी के इस प्रथम श्रेणी के किन की सर्वोत्कृष्ट रचना श्रव तक प्रकाशित नहीं हुई थी। मुक्ते इस बात का हर्ष है कि इस कभी को पूरा करने में प्रयाग विश्वविद्यालय का हिन्दी विभाग माध्यम हो सका है। 'कवित्त-स्ताकर का यह संस्करण हिन्दी प्रन्थों के संपादन के कुछ ऊँचे श्रादशों को लेकर हिन्दी जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको परखने का भार हिन्दी प्रेमियों पर निर्भर है। इस ग्रन्थ की छुपाई श्रादि का सारा कार्य श्रीयुत् रामकुमार वर्मा के निरीक्षण में हुश्रा है।

्मार्गशिर्षे, सं० १६६३।

धीरेन्द्र वर्मा श्रध्यच्च, हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

# विषय-सूची

|                                              |          | •   |         | _       |
|----------------------------------------------|----------|-----|---------|---------|
| विषय                                         |          |     |         | पृष्ठ   |
| भूमिका                                       |          |     |         | •       |
| <b>≀—</b> कवि-परिचय                          |          | ••• | •••     | ( ? )   |
| २—रस परिपाक                                  | •••      | *** | · • • • | ( 4 )   |
| ३—भक्ति-भावना                                | ***      | ′   | •••     | ( १⊏ )  |
| x∕—ऋतु-वर्णन                                 | •••      | ••• | •••     | ( २६ )  |
| ५ — श्लेष-वर्णन                              | ***      |     | •••     | ( \$¥ ) |
| <del>६</del> — भाषा                          | •••      | ••• | •••     | (40)    |
| ७—हस्तलिखित प्रतियाँ                         | •••      | ••• | •••     | (44)    |
| <b>म संपादन-सिद्धान्त</b>                    | •••      | ••• | ***     | ( ५७ )  |
| कवित्त-रत्नाकर                               |          |     |         |         |
| पहली तरंग - श्लेप-वर्णन                      | Ŧ        | ••• | •••     | १       |
| दूसरी तरंग—शृंगार-वर्ण                       | न        | ••• | •••     | ३२      |
| तीसरी तरंग-ऋतु वर्णन                         |          | ••• | •••     | પૂપ્    |
| चौथी तरंगरामायग्-व                           |          | *** | •••     | 68      |
| पाँचवीं तरंग-रामरसाय                         | न-वर्षान | ••• | •••     | છ કુ    |
| परिशिष्ट्र                                   | •••      | ••• | •••     | १२१     |
| टिप्पणी                                      |          | •   |         |         |
| पहली तरंग                                    | •••      | ••• | •••     | १२४     |
| दूसरी तरंग                                   | ••••     | •   | •••     | ₹•₹     |
| तीसरी तरंग                                   | •••      | ••• | •••     | 3•€     |
| चौथी तरंग                                    | •••      | ••• | •••     | ३१६     |
| पाँचवी तरंग                                  | •••      | *** | •••     | २३७     |
| छुन्दों की प्रथम पंक्ति की अकारादि-क्रम-सूची |          |     |         | २४०     |

# भूमिका

# १-कवि-परिचय

हिन्दी साहित्य के कियां में से बहुत थोड़े ऐसे हैं जिनकें जीवन के संबंध में पर्याप्त प्रामाणिक सामग्री पाई जाती हो। प्रायः श्रिधिकांश कियों की जीवनियों के साथ श्रमेक किंवदंतियाँ प्रचलित हो गई हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि किसी किन ने स्वयं श्रपने विषय में कुछ भी लिख दिया है तो वह हमारे लिए बहुमूल्य है। किववर सेनापित ने श्रपना वंश-परिचय किवच-रताकर के प्रारम्भ में दे दिया है। उसके तथा श्रम्य श्रंतसिंश्यों के श्राधार पर जो दो-एक बातें किन के संबंध में जात हो सकी हैं उन्हें यहाँ दिया जाता है।

सेनापित के वास्तिक नाम से हम अनिभन्न हैं। 'मेनापित' तो स्पष्ट ही उनका उपनाम था जिसका प्रयोग उन्होंने अपनी किवता में किया है। उन्होंने दीचित कुल में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम गंगाधर तथा पितामह का नाम परशुराम दीचित था। हीरामिश दीचित के शिष्यत्व में उन्होंने विद्याध्ययन किया था—

दीक्षित परसराम, दादौ है बिदित नाम;

जिन कीने यज्ञ, जाकी जग में बड़ाई है।
गंगाधर पिता गङ्गाधर की समान जाकों,
गङ्गा तीर बस्रति धन्प जिन पाई है॥
महा जानि मनि, बिद्यादान हु को सिंतामनि;
दीरामनि दीक्षित तें पाई पंडिताई है।
सेनापित सोई, सीतापित के मसाद जाकी,
सब किब कान दै सुनत किबताई है ॥

'गंगा तीर बसति अनुप जिन पाई है' के आधार पर यह कल्पना की जाती है कि किसी व्यक्ति ने उनके पिता को अनुपशहर दिया था जो

# कवित्त-र लाकर

बुलंदशहर का एक प्रसिद्ध करना है, किन्तु यह घारणा बहुत ही अपुष्ट प्रतीत होती है। उद्धृत पंक्ति का अर्थ तो स्वही जात होता है कि 'जिनके पिता ने गंता-तट की अनुपम बस्ती पाई है'। स्वदि 'बसित' का दूसरा पाठ 'बसता टीक माना जाय तो उस पंक्ति का यह अर्थ होगा: 'जिनके पिता गंगा तट पर रहते हैं तथा जिन्होंने अनूप पाया है'। फिर भी 'अनूप' से किव का अभिप्राव 'अनूपशहर' से ही था यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

श्रन्पशहर का संबंध राजा श्रन्प्पिंह बड़गूजर से है जिन्होंने सन् १६१० ई० में बड़ी वीरता से एक चीते का सामना करके जहाँगीर की रच्च की थी। फलस्वरूप जहाँगीर ने प्रसन्न होकर इन्हें 'श्रनीराय सिंह दलन' की उपाधि दी थी श्रौर श्रन्पशहर का परगना भी दिया था'। श्रन्पिंह से पाँच पीढ़ी बाद श्रचल सिंह हुए जिनके तारासिंह तथा माधोसिंह नामक दो पुत्रों में श्रन्पिंह की संपत्ति विभक्त हुई। इस बात का उल्लेख मिलता है कि तारासिंह को इस बटवारे में श्रन्पशहर मिला श्रौर उसने उसकी विश्रेष उन्नित की । इन बातों को ध्यान में रखते हुए यही श्रनुमान होता है कि कदाचित उपर्युक्त किवत्त में 'श्रन्प' से श्रन्पशहर का श्रीसप्राय न होगा क्योंकि यदि श्रन्पशहर सेनापित के पिता को दे दिया गया होता तो श्रन्पिंह के वंशों को वह बटवारे में कैसे मिलता।

उपर्युक्त पंक्ति के श्रितिरिक्त श्रन्यशहर को सेनापित का जन्म-स्थान मानने का कोई श्रन्य श्राधार नहीं जात होता है; श्रतएव उसे भी हम निर्वि-बाद रूप में नहीं ग्रहण कर सकते हैं।

'कवित्त-रत्नाकर' की पहली तरंग के एक कवित्त में सेनापित ने सूर्यवली नामक किसी व्यक्ति की प्रशंसा की है जो बज-प्रदेश का राजा जान पड़ता है—

सूर बजी बीर जसुमित कों उज्यारी जाज चित्र कीं करत चैन बैनहिं सुनाइ कै। सेनापित सहा सुर मनी कीं बसीकरन पूरन करयी है काम सब कों सहाह कै॥

१ बुलन्दशहर गर्जेटियार, ए० १४८

२ वही, ए० १८३

#### भूमिका

नगन सचन घरै गाइन कों सुख करें ऐसी तें अचल छत्र घरयी है उचाइ के। नीके निज बज गिरिधर जिमि महाराज राख्यी है मुसलमान घार तें बचाइ के।॥

र्कुछ इस्तिलिखित प्रतियों में 'सूर बली बीर' के स्थान पर 'सूर बल बीर' पास पाया जाता है। इस पाठ के अपनुसार इस राजा का नाम बलबीर अथवा बीरबल रहा होगा।

र्जुछ विद्वानों का अनुमान है कि सेनापित का संबंध मुसलमानी दरबार से थारे । 'रामरसायन' के एक छंद से इस कथन की पुष्टि भी होती है। सेनापित कहते हैं—

केती करी कोई, पैये करम जिल्ल्योई, तातें
दूसरी न होई, डर सोई ठहराइये।
श्राधी तें सरस गई बीति के बरस, श्रव
दुष्यन दरस बीच न रस बढ़ाइये॥
चिंता श्रजुचित ताज, धीरज उचित, सेनापति ह्वे सुचित राजा राम गुन गाइये।
चारि बरदानि ताज पाइ कमलेच्छन के,
पाइक मलेच्छन के काहे कों कड़ाइयें ॥

इससे स्पष्ट है कि किव को मुसलमानों की दासता से विर्क्ति हो गई थी। धन-लिप्सा तथा अन्यान्य प्रलोमनों से वे बचना चाहते थे । किंद्र किस मुसलमान शासक के यहाँ ये नौकर थे, इसका कुछ पता नहीं चलता । जहाँ-गीर के शासन काल में बुलंदशहर के अधिकांस बढ़गुज्जर राजाओं ने मुसलमानी धर्म स्वीकार कर लिया था । छतारी, दानापुर, धरमपुर आदि के वर्तमान शासक इन्हीं बढ़गुज्जर राजाओं के वंशज हैं। संभव है इनमें से किसी रियासत से सेनापित का संबंध रहा हो ।

१ पहली तरंग, छ द ५६

२ मिश्रवन्धु-विनोद, भाग २, ५० ४४२

३ पाँचवी तरंग, इंद ३३

४ बुलंदशहर गनेयिटर, पृ० ७६

#### कवित्त-रत्नाकर

संनापित की रचनाओं से स्पष्ट है कि उन्होंने संस्कृत साहित्य का अध्यम किया था। साहित्यिक परंपरा से वे मली-मौति परिचित जान पड़ते हैं। यद्यप उन्होंने रीतिकालीन परिपाटी पर रचना नहीं की है फिर भी रीति युग की प्रवृत्ति में की छाप उनकी रचनाओं में प्रचुरता से पाई जाती है। 'कवित्त-रत्नाकर' में ऐसे बहुत से छन्द मिलेंगे जो विभिन्न साहित्यिक अंगों के उदाहरण से जान पड़ते हैं। पहली तथा दूसरी तरंग पढ़ने से इस कथन की विशेष कर्प से पुष्टि हो जाती है।

्रसेनापित को अपनी कविता सुरिक्ति रखने की विशेष इच्छा थी। वे कहते हैं कि लोग भावापहरण ही नहीं करते वरन् समूचा किवत्त उड़ा देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि 'कवित्त -रलाकर' को उन्होंने किसी राजा को समर्पित किया था श्रीर उससे इस बात की प्रार्थना की थी कि वह उनकी कविता को सुरिक्त रक्लें

बानी सों सहित सुवरन मुँह रहें जहाँ धरित बहुत भाँति श्ररथ समाज कों। संख्या करि जीजे श्रजंकार हैं श्रधिक यामें राखों मित ऊपर सरस ऐसे साज कों॥ सुनु महाजन चोरी होति चारि चरन की तातें सेनापित कहें तिज करि व्याज कों। जीजियों बचाइ ज्यों सुरावै नाहिं कोई सोंपी

बित्तकी सी थाती में किवत्तन की राजकी ।।

जुल विद्वानों का अनुमान है कि चोरी हो जाने के भय से उन्होंने प्रधानतया किवतों में ही अपनी रचना की है क्योंकि सबैया आदि अन्य छंदों में उनका नाम सुगमता से न आ सकता था?

े अपने कान्य को सुरिक्त रखने की उत्कट इन्हा के साथ ही सेनावित ने अन्य कवियों के भावों को अपने कान्य में अधिक प्रश्रय नहीं दिया है। वैसे तो सिहित्यक चेत्र में प्रचलित साधारण भाव तथा उक्तियाँ उनके कान्य में भी हैं किंतु उन्होंने दूसरों के भावपहरण का प्रयत्न नहीं किया है √वास्तव

१ पहली तरंग, छंद १० ०

र निमदन्यु-विनोद, माग २, ए० ४४१

में सेनापित स्वाभिमानी प्रकृति के किव थे। इसी से दूमरों की कही हुई बातों के दोहराने को वे हेय हिंदर से देखते थे। पाँचवीं तरंग के कई किवचों से उनकी स्वाभिमानी प्रकृति का परिचय मिलता है। वे आरमसम्मान को ही संपत्ति समझते थे। संसारिक सुखों की चिंता में मग्न रहना, उनको देखकर ललचाना आदि उन्हें पसन्द न था। कष्ट पड़ने पर भी तुच्छ व्यक्तियों से कुछ याचना करना उनकी प्रकृति के विरुद्ध था ∫समाज में समाहत होना ही उनके लिए सब कुछ था—

सोचत न कौहू, मन लोचत न बार बार, मोचत न धीरज, रहत मोद घन है। शादर के मूखे, रूखे रूख सौं श्रधिक रूखे,

दूखे दुरजन सौं न दारत बचन है ।।

इस भावना की थोड़ी भलक भक्ति के चेत्र में भी पाई जाती है। एक स्थल पर वे अपने उपास्य देव से कहते हैं कि यदि तुम यह कहों कि मैं अपने कमों द्वारा ही इस भवसागर से पार हो सक्ँगा तो फिर मैं ही ब्रह्म हूँ; तुम्हें सुध्दिकर्त्ता मानना व्यर्थ है—

श्रापने करम करि हों ही निवहोंगी, तीब

हों ही करतार, करतार सुम काहे के ?

्र सेनापित प्रधानतया राम के भक्त थे यद्यपि उनकी रचनाश्रों में कृष्ण तथा शिव संबंधी छुंद भी हैं √'शिवितिह सरोज' में लिखा हुआ है कि "इन महाराज ने चुन्दावन में चेत्र संन्यास लेकर सारी वयस वहीं व्यतीत की"। श्रंतसीक्ष्य द्वारा इस कथन की थोड़ी पुष्टि भी होती है—

सेनापति चाहत है सक्ब जनम भरि,

वृत्रावन सीमा तें न बहिर निकसिदी। राधा-मन-रंजन की सोभा हुँन कंजन की,

साल गरे गुंजन की, कुंजन की बिस बी। सेनापति की जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि के विषय में कोई बात निश्चित

२ पाँचवीं तरंग, छंद ४

२ पाँचवीं तरंग, छ'द २९

इ पाँचवीं तरंग, छ'द २१

#### कवित्त-रताकर

रूप से नहीं की जा सकती। 'किवित्त-रत्नाकर' सं० १७०६ (श्रियांत् १६४६ ई०) में लिखा गया था। उसके विचारों तथा भावों से इतना तो निश्चित सा है कि विव उसके लिखने के समय तक इद्ध हो चुका था, यद्यपि उसके कुछ छंद ऐसे हैं जो सं० १७०६ से पहले के लिखे हुए जान पड़ते हैं \ संभवतः विक्रम की १७वीं शताब्दी के द्वितीय चरण के श्रांत के लगभग इनका जनम हुआ होगा। इनकी मृत्यु १८वीं शताब्दी के प्रथम चरण में मानी जा सकती है ।

्रिसेनापित के लिखे हुए दो ग्रंथ बतलाए जाते हैं — १ 'काव्य कर्पद्र म' १ 'किवित्त -रत्नाकर' । 'काव्य कर्पद्र म' हमाग्ने देखने में नहीं स्नाया स्नतएव उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । पूसरा ग्रंथ 'किवित्त -रत्नाकर' है । यह एक संग्रह ग्रन्थ है । इसमें पाँच तरंगें हैं । पहली तरंग में ६७ किवत हैं । कुछ प्रारंभिक किवितों को छोड़ कर इसके समस्त किवित्त शिलष्ट हैं । दूमरी तरंग में श्रंगार संबंधी ७४ छंद हैं जिनमें से केवल एक छप्पय है तथा स्नविष्ठ किवत । तीसरी तरंग में स्नुतु वर्णन संबंधी ६२ छंद हैं, ८ कुंडलियों हैं तथा श्रेष किवत । चौथी तरंग के ७६ छंदों में राम-कथा संबंधी रचता है । इसमें ६ छप्पय तथा स्नविश्व किवत हैं । पाँचवीं तरंग में मक्ति संबंधी ८८ छंद हैं जिनमें से १२ छंद चित्रकाव्य के हैं । कुछ छंद ऐसे भी हैं जो कई तरंगों में समान रूप से पाए जाते हैं । पुनरावृत्ति वाले छंदों की छोड़ देने पर 'कवित्त रत्नाकर' में कुल मिनाकर ६८४ छंद हैं । वैसे छंदों की पूर्ण संख्या ३६४ है ।

यों तो केशवदास के पहले भी रीति संबंधी कई प्रन्थ बन चुके थे, किंतु हिंदी साहित्य में काव्य-शास्त्र की प्रथम विशद विवेचना करने वाले श्राचार्य वे ही थे। उन्होंने दंडी कृत 'काव्यादर्श' तथा रुग्यक कृत 'श्रलंकारसर्वस्व' के श्राधार पर विभिन्न साहित्यक रिसदांतों की विस्तृत समीद्धा की तथा श्रपने स्वतंत्र मतों का भी प्रतिपादन किया। उनकी श्रलंकार-विषयक पुस्तक 'कवि-प्रिया' संवत् १६५८ में लिखी गई थी। परंतु विद्वानों ने रीति काल का प्रारंभ केशवदास के समय से नहीं माना है, क्योंकि जिन सिद्धांतों को लेकर वे हिंदी साहित्य में श्राए थे उनका प्रचार न हो सका। उनका 'श्रलंकार' शब्द बहुत क्यापक है। उसके श्रंतर्गत शब्दालंकार तथा श्रथंलंकार ही नहीं, वरन् वे

२-रस-परिपाक

समस्त गुण आ जाते हैं जिनसे काव्य आलं कृत होता है। हिंदी के अन्य आचारों ने 'अलंकार' के इस व्यापक अर्थ को नहीं स्वीकार किया। हिंदी साहित्य में संस्कृत के रस-संप्रदाय का विशेष प्रभाव पड़ा है। इसी से रीतिकाल का प्रारम्भ चिंतामणि के समय से माना जाता है, जिन्होंने जयदेव कृत चंद्रालोंक तथा अप्यय दीच्चित कृत 'कुवलयानन्द' को आदर्श माना है चिंतामणि का रचनाकाल विक्रम की १७वीं शंताब्दी के अंत में माना जाता है.।

सेनापित का रचना-काल रीतिकाल के प्रारंभ में पड़ता है। उन्होंने सं० १७०६ में अपनी फुटकर रचनाश्रों को 'कवित्त-रलाकर' में संग्रहीत किया। 'किवित्त-रलाकर' संग्रह ग्रंथ है, अतः उसकी कुछ रचनाएँ १७०६ से पहले की भी होंगी पंउसमें रीतिकाल का प्रभाव प्रचुरता से पाया जाता है, यद्यपि उसमें रीतिकालीन परिपाटी का अनुसरण नहीं किया गया है अर्थात् भाव, विभाव अनुभाव आदि के लच्चणों तथा उदाहरणों का कम से वर्णन नहीं किया गया है । संभव है सेनापित की दूसरी प्रसिद्ध कृति 'काव्य-कल्पहुम' में इस पारिपाटी का अनुसरण किया गया हो।

र्श्वित-रताकरं के प्रारम्भ में सेनापित कहते हैं कि हमारे काव्य में अनुवम रस-ध्विन ( 'असंतद्यक्रम व्यंग्य ध्विन' ) वर्तमान है—
सरस अनुष रस रूप यामें धुनि है ।

कुछ चित्रकाव्य संबन्धी रचना किवच-रताकर' के अंत में मिलती है। ध्वनिवाद के अनुसार चित्रकाव्य तथा कृट आदि शब्द-कोतुक प्रधान रचनाएँ भी काव्य के अंतर्गत आ जाती हैं यद्यपि उन्हें सबसे निकृष्ट स्थान दिया गया है। इस मत के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता था कि सेनापित ध्वनि-संप्रदाय के अनुयायी थे। किंतु 'किषच-रत्नाकर' पढ़ने से यह धारणा निर्मृत सिद्ध होती हैं भें सेनापित पर ध्वनि-संप्रदाय का कोई विशेष प्रभाव नहीं था। ध्विनि-वाद में व्यंजन शक्ति ही सब कुछ है, पर सेनापित ने उसका बहुत कम उपयोग किया है। अपर उद्धृत पंक्ति में रस-ध्विन इसलिए कंद दिया गया कि ध्विन के विशाल प्रासाद के अंतर्गत 'विविद्यत वाच्य ध्विन' के दो मेदों में से 'असंलक्ष्यकम व्यंग्य' में रस, भाव, रसामास, भावाभास आदि भी आ जाते हैं भीनापित पर असंकारों का प्रभाव अधिक है। वे

o næsh si\*n --\*≠ 10

#### कवित्त-रत्नाकार

रस-संप्रदाय से भी प्रभावित हुए हैं, किंतु बहुत नहीं। स्रलंकारों की प्रधानता के कारण उनका ध्यान रसोत्कर्ष पर स्रिविक देर तक नहीं उहरता है। उनके लिए स्रलंकार वर्णन शैलियों नहीं वरन वर्ण-वस्तु हैं। स्वयं किंव ने किवस-रसाकर' की पहली तरक्क में स्रपनी शिलध्य रचनास्रों को संग्रहीत किया है स्रीर उसका नाम 'श्लेष वर्णन' रक्खा है 🗋

किवित्त-रत्नाकर' में श्रंगार, वीर, रौद्र, भयानक तथा शांत रससंबंधी
रचनाएँ पाई जाती हैं। स्वभावतः अन्य रसों की अपेद्धा श्रंगार रस का
अधिक विस्तार है। श्रंगार रस के आलंबन विभाव नायक-नायिका हैं।
किवित्त-रत्नाकर में स्वाभाविक सौंदर्य के वर्णन योड़े होते हुए भी सजीव हुए
हैं। ऐने वर्णनों में किव ने मौतिकता से काम तिया है में सौंदर्य-वर्णन का
एक उदाहरण देखिए—

लाल मनरंजन के मिलिने कों मंजन के
चौकी नैठि बार पुखनित बर नारी है।
कंजन, तमोर, मिन, कंचन, सिंगार बिन,
सोहत अकेली देह सोभा के सिंगारी है॥
सेनापित सहज की तन की निकाई ताकी,
देखि के दगन जिय उपमा निचारी है।
ताल गीत बिन, एक रूप के हरित मन,
परनीन गाइन की उयों सलापवारी है।॥

प्राचीन शैली के गायक किसी गीत के प्रारम्भ करने के पहले प्रायः उस राग के स्वरूप का चित्रण करते हैं जिसका गीत वे गाना चाहते हैं। इसे 'अलान' कहते हैं और इसमें न तो गीत के कोई शब्द ही रहते हैं और न ताल का ही कोई प्रतिबन्ध रहता है। नायिका केवल मात्र अपने शरीर के सौंदर्य से ऐसे शोभित हो रही जैसे ताल तथा गीत आदि से रहित किसी गायक की अलाप सुन्दर जान पड़ती है दोनों को समता इसी में है कि दोनों कृत्रिम सौंदर्य से रहित हैं। उनका सौंदर्य उन्हीं का है। वह किसी वाह्य उपकरण पर अवलंबित नहीं है।

ष्ट्रमालंबन विभाव का वर्योन भिन्न प्रकार की नायिकात्रों के रूप में

१ दूसरी तरंग, इंद ५४

### भूमिका

श्रिषक मिलता है। किन ने श्रिपनी हिन के श्रिनुसार नायिकाओं के कुछ मेदों को चुन कर उन पर थोड़े से किन्त लिखे हैं श्रिवस्था की दृष्टि से 'मुग्धा' पर कुछ छुंद प्राप्त होते हैं श्रीर उनमें से दो-एक श्रुर्यंत सुन्दर बन पड़े हैं—

लोचन जुगल थोरे थोरे से चपल, सोई
सोमा मन्द पवन चलत जलजात की।
पीत हैं कपोल, तहाँ आई अरुनाई नई,
ताही छुबि करि सिंस आमा पात पातकी॥
सेनापति काम भूप सोवत सो जागत है,
उज्वल बिमल दुति पैयै गात गात की॥
सेंसव-निसा अथौत जोबन दिन उदौत,

बीच बाल बधू काँई पाई परभात की ।।

"काम भूप सोवत सो जागत है' कह कर वयः संधि को बड़ी ही उत्तमता से व्यंजित किया है, साथ ही प्रभात के रूपक के विचार से भी वह

नितांत उपयुक्त है।

्रि'खंडिता' के वर्णनों में कुछ किवयों ने महावर त्रादि के वर्णन के साथ साथ दंत-च्रत, नख-च्रत त्रादि का वर्णन भी बड़े समारोह के साथ किया है। सेनापित ने भी एक किवच में ऐसी ही तत्कालीन त्रामिकचि का परिचय दिया है— •

बिन ही जिरह, हथियार बिन ताके अब,

मृति मित जाहु सेनापित समकाए हो।

करि डारी-छाती घोर घाइन सौं राती-राती

मोहिं घौं बतावों कौंन माँति छूटि आए हो॥

पौढ़ों बिल सेज, करों औषद की रेज बेगि,

मैं तुम नियत पुरिबले पुन्य पाए हो।

कीने कौंन हाल! वह बाधिन है बाल! ताहि

कोसित हों लाल जिन फारि फारि खाए हों।

कहाँ तो शुङ्कार रस के आलंबन विभाव का वर्णन और कहाँ 'वाधिन'

१ दूसरी तरंग, छंद २६

२ दूसरी तरंग, छंद ३५

तथा मत्हम-पट्टी की चर्चा ! वचन-वक्रता बड़ी सुन्दर होती है, किंतु वह "फारि फारि खाए" बिना भी प्रदर्शित की जा सकती थी। 'खंडिता' के अन्य उदा-हरणों में अधिक सहृदयता से काम लिया गया है।

ं वचन-विदग्धां के वर्णन में कभी कभी व्यंजना से अपूर्व सहायता मिलती है, पर सेनापित ने इसके वर्णन में प्रायः श्लेषालं कार से सहायता ली है। इसके कुछ उदाहरण पहली तरंग में मिलते हैं श्रीर उनमें शाब्दिक कीड़ा की ही प्रधानता है। किसी किसी छंद में 'अश्लीलत्व' दोष भी आ गया है। 'अश्लीलत्व के संबंध में यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि वह सेना-पित के 'श्रुङ्कार-वर्णन' में बहुत कम पाया जाता है। वह केवल पहली तरङ्क में ही कितिपय स्थलों पर देखा जाता है। किब वहाँ पर श्लेष लिखने में तत्पर दिखलाई पड़ता है अत्यय उसे अन्य किसी बात की चिंता नहीं रहती है। किहीं कहीं श्लेष का मोह इतना प्रबल हो जाता है कि उसे भद्दों से भद्दों बात कह देने में भी संकोच नहीं होता है है। ऐसी ही भद्दों तथा रसामासपूर्ण उक्तियों को देखकर आजकल कुछ शिच्तित तथा शिष्ट किन्तु साहित्य से अधिक परिचित न रहने वाले व्यक्ति श्रुङ्कार रस को उपेचा की हिष्ट से देखा करते हैं। इनमें से कोई तो कुछ उग्रता के साथ उसका विरोध भी करते हैं।

रीतिकाल के अन्य किवां की भाँति सेनापित ने भी 'परकीया' कां ही विशेष चित्रण किया है, किन्तु वे 'स्वकीया' की महत्ता को भी स्वीकार करते थे। 'रामायण वर्णन' में उन्होंने राम के एक नारी ब्रत पर बहुत ज़ोर दिया है और बड़े उत्साह के साथ 'दाम्यत्य रित' का चित्रण किया है। दूसरी तरंग में भी जहाँ कहीं उसे चित्रित किया गया है, वहाँ अपूर्व सफलता मिली है। 'प्रौढ़ा स्वाधीनपितका' के इस वर्णन में 'स्वकीया' की सुकुमार भावना को देखिए—

फूलन सों बाल की बनाइ गुष्टी बेनी लाल, भाल दीनी बेंदी स्थामद की असित है। इंग अंग भूषन बनाइ अज-सूषन जू, बीरी निज करके खवाई अति हित है॥

१ पहली तरंग, इद ७१,७%, दर

२ पहली तरंग, छंद १४

#### भूमिका

ह्नै के रस बस जब दीवे को महाउर के,
सेनापित स्थाम गद्धी चरन लिलत है।
चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही आँखिन सों
कही प्रानपित यह श्रति श्रनुचित है।
भारतीय महिलाओं के ऐसे ही श्रादशों पर हिन्दू समाज को श्राज भी
गर्व है।
•

उद्दीपन विभाव की दृष्टि से नख-शिख-वर्णन पर कुछ छंद पाए जाते हैं। इनमें बहुधा परंपरा से प्रचलित उपमानों द्वारा ही काम चलाया गया है। किशों का वर्णन सेनापित इस प्रकार करते हैं—

कालिंदी की धार निरधार है अधर, गन
श्रलि के घरत जा निकाई के न जोस हैं।
जीते श्रहिराज, खंडि डारे हैं सिखंडि, घन,
इंद्रनील कीरति कराई नाहि ए सहैं॥
प्रिन लगत सेना हिय के हरप-कर,
देखत हरत रति-कंत के कलेस हैं।
चीकने, सघन, श्राधियारे ते श्रिधक कारे,
लसत लखारे, सटकारे, तेरे केस हैंरे॥

भीनापित का ध्यान संयोग शृंगार की अपेद्धा वियोग शृंगार की अपेर अधिक है। उनका विरह वर्णन प्रधानतया प्रवास-हेतुक तथा विरह हेतुक है। ईंधि हेतुक वियोग का वर्णन भी पाया जाता है। सेनार्गत के विरह-वर्णन में विरही की विकलता का अरयुक्तिपूर्ण चित्रण अधिक नहीं किया गया है। लंबी उड़ान वाले कवित्त थोड़े ही हैं। विरह जिनत उद्विग्नता का एक चित्र देखिए:—

जीते प्रानण्यारे परदेस कों पिधारे तीते, बिरह तें भई ऐसी ता तिय की गति है। करि कर अपर कपोलाई कमल-नैनी, सेनापति अनमनी वैठिये रहति है।

#### कवित्त-रताकर

कागहिं उदावे, कोहू कोहू करें सगुनौती, कोहू बैठि अवधि के बासर गनित हैं। पदि पदि पाती, कोहू फैरि कै पदति, कोहू

प्रीतम की चित्र में सरूप निरखित है। ।

विरह-व्यथा को उद्दीत करने के लिए किन ने ऋतु-वर्णन से विशेष
सहायता ली है, यद्यपि संयोग श्रंगार की सुखद परिस्थितियों के श्रंकित करने
में भी उससे काम लिया गया है। परन्तु विभिन्न ऋतुश्रों के वर्णनी द्वारा
विरह-पीड़ा का श्राधिक्य चित्रित करने में उसे विशेष सफलता नहीं मिली
है। किन ने विरही को विभिन्न ऋतुश्रों के बीच बिठा तो दिया है, पर
उसको प्रभावित होने की श्रिषक शक्ति नहीं प्रदान की है।

सेनापित के विरह-वर्णन में संचारियों का भी श्राधिक्य नहीं मिलता। इस त्रृटि के कारण वह बहुत हलका पड़ जाता है। किन्तु किन ने जिन भावों का समावेश किया है उन्हें सरलता तथा स्वाभाविकता से निवाहा है । निम्न-लिखित किवत में 'वितर्क' से पुष्ट 'विषाद' की शांति करा कर 'हर्ष' की सुन्दर व्यंजना की गई है—

कोंने बिरमाए कित छाए, श्रजहूँ न आए,

कैसे सुधि पाउँ प्यारे मदन गुपाल की ॥
लोचन जुगल मेरे ता दिन सफल हैं हैं,

जा दिन बदन छिब देखों नॅद-लाल की ॥
सेनापति जीवन श्रधार गिरिधर बिन,

श्रीर कीन हरे बिल विधा मो बिहाल की ॥
इतनी कहत, श्राँस् बहुत, फरकि हठी,
लहर कहर हुन बांहे अल-बाल की ॥

लोगों का विश्वास है कि स्त्रियों की बाई आँख फड़कना शुभ है। इससे प्रायः यह अनुमान किया जाता है कि या तो अपना कोई स्वजन आने वाला है अयवा वह आँख फड़कने वाले व्यक्ति की याद कर रहा है। इसी विश्वास के आवार पर कवि ने 'हपं' की व्यंज्ञना की है। जिस परिस्थिति में उसने इस

१ द्सरी तरंग छंद ६१

२ दूसरी तरंग छंद ६=

## भृमिका

भाव का उदय दिखलाया है उससे इस भाव में विशेष चमत्कार आ गया है। खेद है कि ऐसे स्थल अधिक नहीं हैं।

विरह-वर्णनों में विरहियों की मानितक स्थिति के सूक्ष्म विश्लेषण की वड़ी श्रावश्यकता होती हैं। विभिन्न परिस्थितियों में पड़ कर विरही क्या सोचता है, दुखी व्यक्तियों को देखकर बह किस प्रकार सहज ही में सहानुभूति प्रकट करने लगता है, संसार की साधारण से साधारण घटनाश्रों को वह किस कप में लेता है श्रादि श्रानेक विषयों की श्रोर किन को हिष्ट दौड़ानी पड़ती है पर इस चेत्र में सेनापित की जानकारी सीमित दिखलाई पड़ती है। उन्होंने विरह-काल की साधारण स्थितियों का ही परिचय दिया है। इस कारण उनका विरह-वर्णन स्वामाविक होने पर भी श्रपूर्ण ही कहा जायगा। उनकी श्रालंकार-प्रियता के कारण भी उनके विरह-वर्णन को चिति पहुँची है। किय श्रानुप्रासादि के लिए उपर्यु य शब्दों के खोजने में पड़ जाता है श्रीर फलतः भावोत्कर्ष दिखलाने की श्रीर उसका ध्यान कम जाता है।

भाव-व्यंजना में सब से आवश्यक बात यह है कि जिस भाव का वर्णन किया जा रहा हो उससे किव अच्छी तरह से परिचित हो। कल्पना के सहारे वह अधिक दूर नहीं जा सकता। मानव-हृदय के जिन भावों से किव स्वयं परिचित होता है उन्हीं के चित्रण में उसे पूरी सफलता मिल सकती है। सेना-पित को मानव-जीवन की सुकुमार भावनाओं से उतना अनुराग न था जितना उत्साहपूर्ण वीरोल्लास से श्लिंडनकी इस प्रवृत्ति का परिचय उनके 'रामायण वर्णन' को देखने पर मिल'सकता है। राम-कथा में मानव-जीवन से संबंधित अनेक भावनाओं का भांडार है। उसके संपूर्ण अंगों को सफलता-पूर्वक विश्वत करने में महाकवि ही सफल हुए हैं। राम-कथा की विश्वता की और सेनापित का भी ध्यान गया था—

एती राम कथा, ताहि कैसे के बखाने नर, जाते ए बिमल बुद्धि बानी के बिहीने हैं। सेनापित याते कथा-क्रम को प्रनाम करि, काहू काहू ठौर के कुबित्त कछू कीने हैं। सेनापित ने राम-कथा से मुख्यतया निम्नलिखित स्थलों का वर्धीन

#### कविच-रताकर

किया है— सीता-स्वयंवर, परशुराम-मिलन, मारीच-वध, हूनुमान का लंका जाना, सेतु बाँधने का आयोजन, हनूमान तथा रावसों का अद, अगद का रावसा के पास जाना, राम-रावसा अद्भ तथा सीता की अधिन-परीचा। इस नामावली को देखने से यह विदित होता है कि किव ने प्रधानतथा वीरोत्साह वाले स्थल ही चुने हैं। भरत से संबन्धित कथा का वह कोई विवरसा नहीं देता। वर्न-गमन, दशरथ की मृत्यु, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, लक्ष्मसा के शक्ति लगना आदि स्थलों को तो उसने बिलकुल ही छोड़ दिया है। 'शोक' का किव पर कोई प्रभाव न था अतः उसने शोक वाले स्थलों को नहीं चुना। यदि उस पर इस स्थायीभाव का कुछ भी प्रभाव होता तो वह कम से कम दो चार छंद तो इस विषय पर अवश्य ही लिखता। प्रस्तुस्थित यह है कि उसका ध्यान राम, रावस, हनूमान आदि के शोर्य तथा पराक्रम की ओर ही रहता है। जहाँ इनके वर्सन से कुछ अवकाश मिलता है वहाँ वह भक्ति-भाव से प्रेरित होकर राम का गुरागान करने लगता है

बीर रस के चित्रण में बहुधा किवयों ने युद्धों के विशद वर्णानों से काम चलाया है। किन्तु तोगों की गड़गड़ाहट तथा तलवारों की छपछुपाहट में वीर रस की वैसी व्यंजना नहीं होती जैसी वीरोचित उत्साह के प्रदर्शन में। सेनापित को हम युद्ध के वर्णन करने में उतना तत्पर नहीं पाते हैं जितना युद्ध की तैयारी के वर्णन करने में। पाम का सेना एकत्रित करना, हनूमान को सीता की खोज में मेजना, सेतु बाँचने का आयोजन करना आदि विषयों के वर्णनों की आर किव ने अधिक ध्यान दिया है। इसी कारण उसकी रचनाओं में वीर रस का अच्छा परिपाक हुआ है।

राम-रावया-युद्ध के वर्णन में धर्म-भाव के कारण प्रायः राम का उत्कर्ष श्रिषक प्रदर्शित कर दिया जाता है। त्यानहारिक दृष्टि से यह कुछ श्रस्वा-कह कर संतोष कर लिया जाता है। व्यानहारिक दृष्टि से यह कुछ श्रस्वा-भाविक लगने लगता है। वीरों का उत्साह श्रपने प्रतिपत्ती की श्रमीम शिक को देखकर श्रीर भी बढ़ जाता है, न कि उनकी हीनता देखकर। सेनापित की किवता में यह श्रुटि कम पार्ट्स जाती है। उन्होंने राम तथा रावण का समान उत्कर्ष वर्णित किया है। इसी से उनके वर्णनों में श्रिधक सजीवता श्रा सकी है। उदाहरणार्थ किव ने कर्मवीर राम को जिस परिस्थित में चित्रित किया है वह दृष्टव्य है—

# भूमिका

इत बेद बंदी बीर बानी सों बि द्वी बोलें,

उत सिद्ध-विद्याधर गाइ रिमावत हैं।

इत सुर-राज, उत ठाढ़े हैं श्रसुर-राज,

सीस दिगपाल, सुवपाल नवावत हैं॥
सेनापित इत महाबली साखामृग-राज,

सिंधुराज बीच गिरि-राज गिरावत हैं।

तहाँ महाराजा राम हाथ लै धनुष बान,

सागर के बाँधिव कों ब्योंत बतावत हैं।॥

राम-रावण-युद्ध के वर्णन करते समय भी इसी पद्धित से काम लिया गया है—

बीर रस मद माते, रन तैं न होत हाँते,

दुहू के निदान अभिमान चाप बान कों।
सर बरषत, गुन कों न करषत मानों,
हिय हरषत जुद्ध करत बखान कों॥
सेनापति सिंह सारदूल से लरत दोऊ,
देखि धधकत दल देन जानुधान कों।
इत राजा राम रघुवंस कों धुरंधर है,
उत दसकंधर है सागर गुमान कों

युद्ध-स्थल में लड़ते हुए वीरों की मुद्रा चित्रित कर देने से युद्ध का वास्तविक चित्र सामने खड़ा हो जाता है। युद्ध करते हुए राम की इस मुद्रा को देखिए—

काइत निषंग तैं, न साधत सरासन में,
खेंचत, चलावत न बान पेलियत है।
स्नवन में हाथ, कुंडलाकृति धनुष बीच,
सुन्दर बदन इकचक लेलियत है।
सेनापति कोप श्रोप ऐन हैं अरुन नैंन,
संबर-दलन मैंन तैं बिसेखियत है।

१ चौथी तरंग, छंद ४६

a जीओ नांग जॉक धन

#### कवित्त-रत्नांकर

रह्यों नत ह्वें के द्यंग ऊपर कों संगर में, चित्र कैसी लिख्यों राजा राम देखियन है ।।

सेनापित ने राम की दानवीरता पर भी दो छुंद लिखे हैं। एक किवत्त में एक सुन्दर युक्ति द्वारा उसका वर्णन किया गया है---

रावन को बीर, सेनापति रघुबीर जू की,

श्रायो है सरन, छांड़ि ताही मद श्रंध को ।

मिलत ही ताकों राम कोप के करी है श्रोप,

नामन कों दुज्जन, दलन दीन-बंध कों ॥

देखो दान-बीरता, निदान एक दान ही मैं, कीने दोऊ दान, को बखानें सत्य संघ कों।

लंका दसकंघर की दीनी है विभीषन कों,

संकाऊ विभीषन की दीनी दसकंघ कौंर ॥

राम ने रावण की लंका को विभीषण को दे दिया, एक दान तो यहीं हो गया। किंतु उन्होंने इसी दान द्वारा एक दूसरा दान भी दे दिया। विभीषण को लंका का ऋधिपति बना देने से रावण को विभीषण की चिंता हो गई। उसके जीते ही उसका भाई लंकाधीश वन गया ऋौर उसे यह फिक वढ गई कि ऋष विभीषण से भी सामना करना पड़ेगा।

कपर जो कवित्त उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं उन्हें देखने से गह पता चलेगा कि कवि ने कर्णकटु शब्दों की भरमार करने का प्रयत्न नहीं किया है। सेनापित के अन्य किवतों में भी यही विशेषता परिलक्ति होती है। शब्दों के द्वित्व रूप रखने का आग्रह केवल छुप्यों में है, जो अपभ्रंश काल की परंपरा-पालन के अनुरोध से है। शब्दों के कर्णकटु रूप प्रयुक्त न करने पर भी सेनापित के किवता आज गुण से पूर्ण हैं। वास्तव में ओज आदि गुण रख के स्वाभाविक धर्म हैं और जहाँ कहीं रख होगा वहाँ ये स्वतः वर्तमान होंगे। आचार्यों का मत है कि इनकी रस के साथ अचल स्थित होती है । अत्रवर

१ चौथी तरंग, इंद ६०

र बीयी तरंग, इंद ४०

ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौटर्यादय इवात्मनः । ज्ञ्चलं हेतवस्ते स्युरचदास्थितयो गुणाः ।

<sup>—</sup>काव्यप्रकाश (मध्टम उल्लास, दलोक र)

## भूमिका

शब्दों को विकृत करके स्रोज गुण लाने का प्रयक्त व्यर्थ ही है। 'उत्साह में मर्यादा का भाग सर्वदा वर्तमान रहता है। वीरी की

वीरता ऋपनी सीमा उल्लंघन नहीं करती-

बज्र हु दुलंत, महा काले संहरत, जारि

भसम करत प्रले काल के अनल कों।

मंभा पवमान श्रमिमान कों हरत बाँधि, थल कों करत जल, थल करें जल कों॥

पब्बे मेरु-मंदर कों फोरि चकचर करें.

कीरति कितीक, हनें दानव के दल कों।

सेनावति ऐसे राम बान तऊ विश्र हेत.

देखत जनेऊ खेचि राखें निज बल कों ।।

किंतु 'क्रोध' में मर्यादा का यह भाव विलीन हो जाता है। क्रोध से भरे परशुराम जी पैर छूते हुए दशात्थ की ख्रोर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। वे तो अपने गुरु के धनुष तोड़ने-वाले को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं-

भीज्यों है रुधिर भार, भीम, घनघोर धार

जाकों सत कोटि हु तें कठिन कुठार है।

छत्रियन मारि के निच्छत्रिय करी है छिति

बार इकईस, तेज-पुंज कौ श्रधार है।।

स्रेनापति कहत कहाँ हैं रघुबीर कही ?

छोह भरयी खोह करिबे कों निरधार है।

परत परानि दसरथ कों न रानि, श्रायो

श्रगनि-सरूप जमदगनि-क्रमार है ।।

🗸 भयानक रस का चित्रण तीन जगह किया गया 🕻 । निम्नलिखित हश्य धन्य-भंग के श्रवसर का है-

> हहरि गयौ हरि हिए, धधिक धीरत्तन मुक्तिय। ध्व नरिदं थरहर्यौ, मेरू धरनी धिस धुक्तिय ॥

#### कवित्त-रताकर

श्राब्खि विश्वित निहं सकह सेस निब्बन लिमाय तल । सेनापित जय सह, सिद्ध उच्चरत बुद्धि बल ॥ उद्दंड चंड भुजदंड भिर, धनुष राम करषत प्रबल । दृष्टिय विनाक निर्धात सुनि, लुष्टिय दिगंत दिगाज बिकल ।

दी-एक स्थलों को छोड़ कर 'कवित्त-रत्नाकर' में हास्य रस का अभाव है। उपर्युक्त प्रधान रसों के अतिरिक्त शांत रस का परिपाक बहुत सुन्दर हुआ है श्रीगो इस पर विचार किया गया है।

# ३ --- भक्ति-भावना

हिन्दू धर्म की व्यापकता प्रसिद्ध है। उसके अवंतर्गत एक अप्रोर तो मस्तिष्क को सं3ष्ट करने वाली सूक्ष्मातिसूच्म दार्शनिक विचारावली पाई जाती है दूसरी स्रोर लोक धर्म का वह विधान पाया जाता है जिसके द्वारा संसार का काम चलता है। हिन्दू धर्म की न्यापकता, मुख्यतया, इन्हीं दोनों के समन्वय 🕏 फल-स्वरूप है। साधारण हिन्दू जनता की शांतिप्रियता ने भी इस स्रोर विशोष सहायता पहुँचाई है। लड़ाई क्रगड़ा उसे श्राधिक प्रिय नहीं रहा है। धार्मिक विषयों में तो यह शांतिप्रियता प्रवुर परिमाण में द्रष्टिगोचर होती है। इसका यह तात्यर्य नहीं है कि दिन्दू धर्म के विभिन्न धार्मिक , संप्रदाय में लड़ाई भगड़े का वातावरण नहीं रहा है। सैनों स्त्रीर वैष्णवों के भगड़े इतिहास में प्रसिद्ध ही हैं। आधुनिक समय में भी जहाँ इन संप्रदायों के वेन्द्र हैं वहाँ कभी कभी संप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता का उग्र रूप देखने को मिल जाता है किंतु यदि घ्यानपूर्वक देखा जाय तो यह विदित होता है कि यह प्रतिद्वंद्विता मठाधीशी, महंतों तथा उनके चेले-चपाटियों और कुछ थोड़े से अनुयायियों तक ही सीमित. रही है और रहती है। साधारण जनता में इन विद्वेषपूर्ण भावनाओं का प्रचार नहीं हो पाता है। भगवान् एक हैं श्रीर वह अपने भक्तों के दु:खों को दूर करने के लिए अनेक रूपों में अवतरित होते हैं -साधारण जनता के संतोष के लिए यह सीबी सादी विचारधारा पर्याप्त है। यह प्रवृत्ति ब्राज की नहीं है, प्राचीन समय से चली त्रा रही है और इसके कारण ही व्यावहारिक जीवन में धर्म का वह व्यापक स्वरूप चल पड़ा था जो 'सनातन धर्म' के नाम से प्रसिद्ध है श्रीर जिसके श्रांतर्गत हिन्दू धर्म में पाए जाने वाले सभी मतों तथा सिद्धान्तों का समावेश मिलता है। फलतः श्राज कल किसी साधारण हिंदू गृहस्य के व्यावहारिक जीवन को देख कर सहसा यह बता देना कठिन हो जायगा कि वह शैव है, वैष्णव है श्रथवा शाक है। श्राज रामनवमी, जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी तथा शिवरात्रि, सभी घरो में समान उत्साह से मनाई जा रही हैं।

हमारे समाज में जब कभी कुछ लोगों में एकांगी प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है तभी विचारशील महापुरुषों ने उसका विरोध किया है। विक्रम की १७ वी शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने धार्मिक च्रेत्र में प्रचलित एकांगिता का तिरस्कार किया था। उन्होंने अपनी सशक लेखनी द्वारा हिंदू समाज का ध्यान इस स्रोर द्यापित किया था। उनके तिरस्कार का जो मंगलमय प्रभाव समाज पर पड़ा है उससे हम सभी परिचित हैं। राम के स्नानन्य भक्त होते हुए भी उन्होंने 'कृष्ण गीतावली' लिखी। शिव को तो उन्होंने राम-कथा का एक स्नावश्यक स्नंग ही बना दिया।

एक अगुवश्यक अंग ही बना दिया।

अस्ति की हिन्द से सेनापित भी गोस्वामी जी की परंपरा में आते हैं। वे राम के उत्कट भक्त थे, पर कृष्ण तथा शिव से भी उन्हें विशेष स्नेह था और तदनुसार उन्होंने उनका भी गुण्गान किया है। वैष्णव भक्त कियों की भाँ ति सेनापित भी तीर्थ-सेवन, गंगा-स्नान आदि विषयों पर आस्था रखते थे, यद्यी भिक्त के चेत्र में वे इन बातों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझते थे। किंद्र इन सम्यों को देखकर यह न समझना चाहिये कि सेनापित की रचना पर 'रामचरित मानस' का कोई विशेष प्रभाव पाया जाता है। एक तो सेनापित के 'रामायण वर्णन' में कथा का कोई विशेष विस्तार मिलता ही नहीं है, दूसरे जहाँ कहीं कुछ घटनाओं का वर्णन पाया भी जाता है वहाँ वे 'मानस' के आधार पर न होकर बाहमीकि रामायण पर ही अवलंबित हैं। उदाहरणार्थ परशुराम-आगमन का वर्णन स्वयंवर के समय न होकर, अयोध्या लौटते समय ही किया गया है।

जहाँ तक राम के नारायणात्व कर धंवंधे हैं, सेनापित गोस्वाम जी की कोटि में आते हैं। उन्होंने रामावतार के लोकोपकारी गुणों का वर्णन विस्तार के साथ किया है। जैसा कि दिखलाया जा चुका है राम के पराक्रम का वर्णन भी उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ किया है। पर उन्होंने राम के आसीम सौंदर्य के चित्रण करने का प्रयत्न कम किया है—केवल प्रसंग-वश कुछ छंद यत्रतत्र लिख दिए हैं। वे राम के वीरत्व तथा उनकी भक्तवत्सलता से ही विशेष रूप से

प्रमावित हुए हैं श्रीर इन्हीं के वर्णन करने में वे दचित रहे हैं। सेनापित में न तो गोस्वामी जी की सी सवाँगीए प्रतिभा थी श्रीर न मानव-जीवन से उनका उतना घनिष्ठ परिचय ही था। श्रतएव यदि गोस्वामी जी की भक्ति-भावना के सामने सेनापित के भक्ति संबंधी उद्गार उतने व्यापक एवं मिंक न जचें तो कोई श्राश्चर्य नहीं। किंतु भगवान् के जिस स्वरूप को लेकर सेनापित चले हैं उसके प्रति उनके हृदय में सच्चा श्रनुराग था श्रीर वे उसकी श्रभिव्यक्ति करने में पूर्णेरूप से सफल हुए हैं निम्नलिखित विवरण हारा हुस कथन की सत्यता प्रकट हो जायगी।

√जीवन की नश्वरता का सच्चा अनुभव हुए विना सांसारिकों का र इंश्वरोग्भुख होना संभव नहीं है। जब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि जीवन एक चुण्कि घटना है और योड़े ही समय में सारा खेल समाप्त होने वाला है तब उक्तिपरमार्थ की चिन्ता होती हैं

कीनी बालापन बालकेलि मैं मगन मन,

खीनौ तरुनापै तरुनी के रस तीर कों।

श्रव तू जरा मैं पर्थी मोह पींजरा मैं, सेना

पति भज्ज रामें जो हरैया दुख पीर कों॥

चितिह चिताउ, भूलि काहू न सताउ, श्राउ

लोहे कैसौ ताउ त बचाउ है सरीर कों।

लेह देह करि के पुनीत करि लेह देह,

जीभे अवलेह देह सुरसरि नीर कों १॥

जीवन वास्तव में है ही कितना ? उसे लोहे का ताव ही समभाना चाहिए क्योंकि वह शीव ही समाप्त हो जायगा ख्रौर तब कुछ करते न बनेगा। ख्रतः बुद्धिमानी इसी में है कि इस कठिनता से प्राप्त किये हुए लोहे के ताव से लाभ उठाया जाय ख्रौर सरकमों द्वारा परमार्थ-साधन किया जाय/

संसार की अनित्यता से लुब्ध हो कर जब भक्त भगवः न्वे लोको कारी स्वरूप की ओर देखता है तो उमके हृदय में अपूर्व आशा का संचार होने लगता है। वह जिधर आँख उठाकर/देखता है उधर ही उसे भगवान की असीम कक्सा दिखताई पड़ती है /वह जब देखता है कि भगवान में ऐसी

१ पाँचकी तरंग छंद १२

भक्तवरसलता है कि दीन दुखियों को कष्ट होते ही वे उसके निवारण के लिए तस्पर दिखलाई देते हैं तव उसका चित्त स्थिर हो जाता है श्रीर उसे यह स्राश्वासन मिलने लगता है कि उसकी रह्या करने वाला भी विद्यमान है—

श्ररि करि श्राँकुस बिदार्यौ हरिनाकुस है,

दास कों सदा कुसल, देत जे हरप हैं। कुलिस करेरे, तोरा तमक तरेरे, दुख

- दलत दरेरे के, हरत कलमप हैं॥ /

सेनापित नर होत ताही तें निडर, डर तातें तू न कर, बर करुना बरप हैं।

श्रति श्रनियारे चंद-कला से उजारे, तेई

मेरे रखवारे नरसिंह जू के नख हैं।

परमार्थ-साधन करने के लिए लोग अपनेक प्रकार के उपाय किया करते हैं। कोई तीर्थ-सेवन करता है, कोई बाल्यकाल से ही घर-द्वार छोड़ कर पंचारिन तप करता है, कोई सुखों को त्याग कर अप्रदांग-योग साधन करता है। किंतु भक्त क्या करता है? सेनापित कहते हैं कि हम तो सुख की नींद सोते हैं, क्योंकि सांसारिक कष्ट तो हमें छू तक नहीं जाते। हमारे दुःखों का अपनुभव हमें न होकर राम को होता है—

कोई परलोक सोक भीत श्रति बीतराग

तीरथ के तीर बिस पी रहत नीर ही।

कोई तपकाल बाल ही तैं तजि गेह-नेह.

श्रागि करि श्रास-पास जारत सरीर ही ॥

कोई छाड़ि भोग, जोग धारना सौं मन जीति;

प्रीति सुख-दुख हू मैं साधत समीर ही।

सोवै सुख सेनापति सीतापति के प्रताप,

ं जाकी सब लागे पीर ताही रघुबीर ही ? ॥

भक्तों को इस विचार से जितना सुख तथा धैर्य प्राप्त होता है उतना किसी दूसरी बात से नहीं। भक्त हृदय मीरा ने भी श्रपने काब्य में इसी

१ पाँचवीं तरंग, छंद १६

२ पाँचर्व। तरंग, १६

प्रकार की भावना प्रकट की है-

हरि तुम हरी जन की भीर । दौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायों चीर ॥ दौप मीरा लाल गिरिधर दुख जहाँ तह पीर ॥

भक्त के उत्पर कोई कब्ट-पड़ान हीं कि भगवान् को उस कब्ट की पेड़ा का अनुभव होते लगा। उसे थोड़ी देर भी पीड़ित होने देना उन्हें मंजूर नहीं।

सगवान् की भक्तवरसलता तथा विशालता का श्रनुभव हो जाने पर जब भक्त अपनी ओर देखता है तो उसका हृदय आत्मग्लानि तथा पश्चाताप से भर जाता है। कहाँ भगवान् इतने महान् और कहाँ हम इतने नीच! उसे इस बात पर आश्चर्य होने लगता है कि हम भक्त कहलाए कैसे! भगवान् ने हमें 'सेवक' का पद क्या सोच कर दिया—

शिरत गहत बांह, घाम मैं करत छांह,
पालत बिपत्ति मांह, कृपा-रस भीनौ है।
तन कौं बसन देत, भूख मैं असन, प्यासे
पानी हेतुसन बिन मांगे आनि दीनौ है।

चौकी तुही देत श्रति हेतु के गरुड़केतु ! हों तो सुख सोवत न सेवा परबीनों है।

श्रानस की निधि, बुधि बान, सु जगतपति !

सेनापति सेवक कहा धौं जानि कीनौ है ।।

'रामरस्यान' में दैन्य की यह भावना प्रायः सर्वत्र ही पाई जाती है। केवल एक किवत्त ऐसा है जहाँ इस भावना का श्रभाव है श्रीर भक्त तार्कि में के का में देखा जाता है। वह भगवान् से कहता है कि यदि यही बात निश्चित रही कि मनुष्य वो कमों के अनुसार ही फल मिलता है तब तो हम स्वयं ब्रह्म ठहरते हैं, तुम्हारा ब्रह्मत्व किस बात में रहा —

तुम करतार जन रच्छा के करनहार, पुजवन हार मनोरथ चित चाहे के। यह जिय जानि सेनापति है सरन ग्रायी,

हूजिये सरन महा पाप-ताप दाहे के ॥

जो कौहू कहाँ कि तेरे करम न तैसे, हम गाहक हैं सुकृति भगति रस लाहे के। आपने करम करि हों ही निबहोंगी, तौब हों हो करतार, करतार तम काहे के ? ।॥

इस कवित पर विचार करते समय सेनापित की प्रकृति पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वे स्वभाव से गर्विष्ठ थे जैसा कि उनकी रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है। 'रामरसायन' में ही ऐसे छुंद हैं जिनसे कवि की स्वाभिमानी प्रकृति लिखित होती है। भक्ति के चेत्र में यह गर्व बहुत कुछ, दब गया है, केवल दो एक स्थलों पर उसका थोड़ा सा आभास मिल जाता है।

'रामरसायन' में एक अन्य प्रकार की कठिनाई भी उपस्थित होती है। एक किन्न में किन मूर्ति पूजा का खंडन करता हुआ। दिखलाई पड़ता है। वह हिन्ट को अंतर्भुखी बनाने का उपदेश देता है, क्यों कि पुष्पों से ढकी हुई प्रतिमा को भगवान् मानना अन है। वह 'निरंजन' से परिचय प्राप्त करने का उपदेश देता है—

धातु, सिला, दार निरधार प्रतिमा कों सार,
सो न करतार तू बिचार बैठि गेह रे।
राखु दीठि श्रंतर, क्रबू न सून-श्रंतर है,
जीभ कों निरंतर जपाउ तू हरे हरे! ॥
मंजन बिमल सेनापित मन-रंजन तू,
जानि के निरंजन परम पद लेह रे।
कर न सँदेह रे, कही मैं चित देह रे, कहा है बीच देहरे? कहा है बीच देह रे? ॥

किंतु इन विचारों को स्वयं सेनापित का नहीं कहा जा सकता। यह तो देशकाल का प्रभाव है जिससे प्रभावित होकर कवि उक्त किव लिख गया है। सेनापित के समय में निर्गुण भिक्त का काफी प्रचार था। गोस्वामी जी ने लोगों में फैलो हुई इस विचार-धारा का स्पष्ट शब्दों में निर्देश किया है। वे भगवद्यक्ति की चरम सीमा तक पहुँच गए थे, श्रतः उनके काव्य में निर्गुण-

१ पाँचवीं तरंग छंद २९

#### कवित्त-रत्नाकर

संप्रदाय का रंग चढ़ना श्रसंभव था। किंतु साधारण स्थिति के वैध्णावों का इन भावनाश्चों से कभी-कभी प्रभावित हो जाना स्वामाविक था। यही नहीं, प्रम-साधना के उच्च श्रासन पर बैठी हुई मीरा की श्रोर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। वे श्रयनी टूटी-फूटी शब्दावली में श्रपने प्रेम की पीर व्यंजित किश करती हैं। पर कभी-कभी 'सुन्नमहिलया', 'श्रनहद', 'करताल' श्रादि हटयोग की वातों को भी कह जाती हैं। किंतु जिन्होंने मीरा के काव्य को पढ़ा है वे यही कहेंगे कि मीरा के भोले-भाले हृदय से इन भावनाश्रो का कोई संबंध न था। देश-काल के प्रभाव के कारण ही उनके काव्य में इस प्रकार के कुछ नाम मिल जाया करते हैं।

'रामरसायन के श्रम्य किवतों को देखने से भी यह बात बिलकुल निश्चित हो जाती है कि सेनापित का ध्यान सगुण भगवान की भक्ति करना . या, न कि 'निरंजन' को जानना । उन्होंने निर्मुण सगुण का विवाद ही नहीं उठाया । 'रामरसायन' के पहले ही किवत्त में भगवान के निर्मुण तथा सगुण

स्वरूपों को चुपचाप स्वीकार कर लिया गया है— इसन सों देखें विस्वरूप है अनुप जाकों,

बुद्धि सौ बिचारे निराकार निरधार है ।

शिव के तो सेनापित बड़े भक्त थे। उन्होंने बड़ी तन्मयता के साय उनका वर्णन किया है। उनके शीघ्र ही संतुष्ट हो जाने वाले गुणों पर मुग्ध हो गए हैं—

सोहित उतंग, उत्तमंग, सिस संग गंग, गौरि अरभंग, जो अनंग प्रतिकृल है। देवन कों मृत, सेनापित अनुकृत, किट चाम सारदृत्व कीं, सदा कर त्रिस्त है॥ कहा भटकत ! प्रटिकत क्यों न तासों मन ? जातें आठ सिद्धि नव निद्धि रिद्धि तू तहै।

बेत ही चढ़ाइबे कों जाके एक बेल पास, चढ़त अगाऊ हाथ चारि फल फूल है<sup>२</sup>।

१ पाँचवीं तरंग, छद १ २ पाँचवीं तरंग, छंद ४५ वे कहते हैं--

बारानसी जाइ, मनिकर्निका श्रन्हाइ, मेरी संकर तें राम-नाम पड़िबं कों मन है।

'रामरसायन' में गंगा-वर्णन संबंधी लगभग पंद्रह सोलह छंद पाए जाते हैं। वैसे तो गंगा-वर्णन प्रकृति वर्णन की दृष्टि से भी किया जा सकता है, किंतु सेनापति कृत गंगा वर्णन गंगा की प्राकृतिक शोभा की हिष्ट से नहीं

लिखा गया, वरन् भक्ति-भावना से प्रेरित होकर लिखा गया है। ऋतएव यह वर्गान शांत रस के उद्दीपन विभाव के श्रांतर्गत माना जायगा।

राम के चरणों से गंगा निकली हैं स्रातः यदि कोई व्यक्ति गंगा जल को स्पर्ध करता है तो वह राम के चरणों को भी छुता है

राम-पद-संगिनी, तरंगिनी है गंगा ताले

याहि पकरे तें पाइ राम के पकरियें?। कवि ने गंगा-माहारम्य का वर्णन खुन बड़ा चढ़ा कर किया है स्रोर सुन्दर उक्तियों द्वारा गंगा की बड़ाई की है-

काल ते कराल कालकूट कंड माँक लसे.

व्याल उरमाल, श्राणि भाल सब ही समें।

ब्याधि के ऋरंग ऐसे ब्यापि रह्यों आधी श्रंग

रह्यो आधी आंग सो सिवा की बकसीस में ॥ ऐसे उपचार तें न लाग़ती विलात बार.

पैयती न वाकी तिल एको कहूँ ईस मैं। सेनापति जिय जानी सुधा ते सहस बानी

जी पैगंगा रानी कीं न पानी होती सीस में 3॥

र्शिव ने गंगा को लिर पर धारण किया यह अच्छा ही हुआ, नहीं तो उनकी बुरी गति हो गई होती । उनका • आधी शरीर तो पार्वती जी के कब्जे में है, बाकी बचा आधा। यदि विचार कर देखिए तो वह व्याचियों का

भांडार हो रहा है--कंठ में काल से भी विकराल विष, हृदय पर सपों की

१ परिवा तरङ्ग, छन्द ४४/ २ वही, छन्द ५५/ ३ वही, छन्द ६०

#### कवित्त-रताकर

भाला तथा मस्तक पर त्रिलोचन स्थित है। इन भयंकर वस्तुश्रों के होते हुए भी शिव जी की जो रत्ता हो सकी है वह सुधा से सहस्रगुने प्रभाव वाले गंगा-जल के कारण ही है।

उपर्युक्त उद्धरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सेनापित की मिक्त भावना में हृदय की तल्लीनता और अनुभूतियों की सचाई है। अपनी भिक्त-भावना के कारण वे जीनन की उस स्थिति तक पहुँच गए ये जहाँ सांसरिक यातनाएँ मनुष्य के लिए कोई महत्त्व नहीं रखतीं और हृदय शांत हो जाता है। इसी से वे कलिकाल से कहते हैं कि तू मेरा क्या अपकार कर सकता है। काल भी मुस्ते नष्ट नहीं कर सकता। भगवान के दरबार में मेरी पैठ हो गई है। स्वयं राम मुस्ते अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मुस्ते उनकी सेवा करते हुए काकी समय हो चुका है; सीता रानी भी मुस्ते जानती हैं और लक्ष्मण का मुक्त पर अनुराग है; अब विभीषण तथा हनुमान आदि बीर मेरे सामने गर्व नहीं करते, प्रत्युत् मुस्ते 'बड़ी सरकार' का नौकर समक्त कर मेरा आदर करते हैं। जब मैं ऐसे उच्च पद पर पहुँच गया हूँ तो तेरी चिंता मुक्ते क्यों हो—

बोहिं महाराज आप नीके पहचानें, रानी
जानकीयों जानें, हेतु लक्ष्म कुमार को।
बिभीयन, हनुमान, तिज श्रीभमान, मेरी
करें सनमान जानि बड़ी सरकार को।।
प्रे किलकाल! मोहिं कालों न निद्दि सके,
तूतों मित मूढ़ श्रीत कायर गँवार को!।
सेनापित निरधार, पाइपोस-बरदार,
हों तो राजा रामचंद जू के दरबार को।।

रस-सिद्धान्त के अंतर्गत विभाव को बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है जो ठीक ही है। विभाव के संयोग से ही हृदय में वासना रूप में स्थित रित आदि स्थायीमाव जागरित होते हैं। विभाव दो प्रकार के कहे गए हैं—

१ भीवबादस्त्र, छंद २३

१ स्रालंबन, जो हृदय में किसी भाव-विशेष को प्रवर्तित करते हैं २ उद्दीपन, जो उत्थित मनोविकार को उद्दीत करते हैं। शृंगार रस के स्रालंबन विभाव नायक नायका हैं। उसके उद्दीपन विभाव के स्रांतर्गत कुछ बातें ऐसी मानी गई हैं जो पात्रात हैं (जैसे नायक स्रथवा नायिका के स्रांग-प्रयंग, उनकी मनमोहक चेष्टाएँ, उनकी वेश-भूषा स्रादि) तथा कुछ ऐसी हैं जो पात्रों से बहिर्गत हैं। श्राचायों ने इसी दूसरे प्रकार के उद्दीपन विभाव के स्रांतर्गत प्रकृति के विशाल सौंदर्य में से वन, उपवन, सरोवर, षद्सृत स्रादि कुछ प्रमुख करों को स्थान दिया है। इस संकुचित ह ध्रिकोण के कारण रस निरूपणपदित में प्रकृति के उन स्वतंत्र वर्णनों का समावेश न हो सका जिनमें वह स्वयं स्रालंबन के रूप में दिखताई पड़ती थी। प्रकृति को उद्दोपन के रूप में दिखताई पड़ती थी। प्रकृति को उद्दोपन के रूप में चित्रत करने की चाल रीति-ग्रंथों के स्रधिकाधिक प्रचार के साथ दिन दिन बढ़ती ही गई।

हिंदी साहित्य के आचायों ने संस्कृत के रीति प्रधों को पैत्रिक संपत्ति के रूप में पाया था और उन्हों ने जहाँ उन प्रधों की अन्य सभी वार्तों को अपन्ताया वहीं प्रकृति-विषयक उपर्युक्त हिष्टको एए को भी यथा बत् रहने दिया। उस में किसी प्रकार के परिवर्तन की आशा करना व्यर्थ ही है, क्यों कि हिन्दी साहित्य में रीति-सिद्धांतों का कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ। अधिकांश कियों ने संस्कृत प्रधों में पाई जाने वाली बातों को ही दोहराया है। विषय के विकास की बात तो बहुत दूर रही, बहुत से प्रधों में विषय की स्पष्टता तक पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रकृति को जो स्थान संस्कृत-साहित्य-कारों ने दे दिया था उसी का प्रवार हिंदी साहित्य में भी होता रहा।

कारा न द दिया या उसा का प्रवार हिंदा साहत्य म भा हाता रहा। / अपनी स्थिति के अनुरूप सांसारिक वस्तु औं को देखना मानव समाज के लिए नितांत स्वाभाविक है। बहुधा देखा जाता है कि जब हमारा हृदय क्रोध आदि प्रक्त मनोवेगों से आक्रांत रहुता है तो साधारण बात पर भी हम स्टट हो जाते हैं। हॅं समुख व्यक्ति प्रायः सभी को प्रिय होते हैं; किंतु क्रोध से भरे हुए मनुष्य के लिए ऐसे व्यक्ति कुछ भी आकर्षण नहीं रखते। कभी कभी तो उसे ऐसे व्यक्तियों की हँसी असहा हो जाती है। विस्तृत जल राश्चि को लिए हुए वेग से बहतीं हुई गंगा की धारा को देखू कर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका हृदय हर्षान्वित न होता हो! किंतु बाढ़ में बहता हुआ व्यक्ति उसे कालस्वरूप ही देखता है। श्रीष्म की प्रचंड गर्मी के परचात वर्षात्रात का आगमन सभी

#### कवित्त-रताकर

को संबद होता है. किन्तु जिस दिन अनवरत वृष्टि के कारण किसी व्यक्ति का मकान गिर जाता है तब तो सहसा उसके मुख से यही निकल पड़ता है कि 'आंज तो बड़ा दुर्दिन हैं'। तात्पयं यह है कि प्र्मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार विभिन्न सांसारिक घटनाओं से प्रभावित हुआ करता है और तदनुसार ही अपने को सुखी अथवा दुखी समभने लगता है। यह तो हुई व्यावहारिक जीवन की बात । काव्य में भी इस प्रकार की भावनात्रों का वर्णन किया जाना स्वाभाविक ही है। परंत थोड़ा सा विचार करने पर यह निर्विवाद हो जायगा कि काव्य में इस सिद्धांत को बहुत दूर तक नहीं ले जाया जा सकता । संसार इंमारे मुख तथा दु:ख से थोड़ी सहानुभृति प्रकट करे यह तो संभव है किन्तु हंगरी भावनात्रों से उसकी भावनात्रों का तादात्म्य हो जाय यह त्रावश्यक नहीं | जिन कारणों से हमें मुख अथवा दु:ख का अनुभव हो रहा है, संभव है दुसरों के लिए उनका कोई ग्रास्तित्व ही न हो । श्रातएव काव्य को इस प्रकार को होना चाहिए जिसमें केवल हमारी ही नहीं वरन् साधारखतया मानव-समाज के उपयोग की सामग्री वर्तमान हो। इसी को ध्यान में रख कर संस्कृत-साहित्य-कारों ने 'साधारगीकरण' के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया है जिसका श्रिभिप्राय बेही है कि काव्य में वर्णित वस्त का समावेश इस ढंग से होना चाहिए जिससे कि वह सर्व-साधारण के उपभोग के योग्य बन जाय। कवि को अपने संकुलित व्यक्तिगत वातावरण से ऊँचे उठकर सारे संसार की स्त्रोर दृष्टिपात करना पड़ता है। ऐसा करने पर ही उसकी कविता में ऐसे गुण आ सर्केंगे जिनके कारण वह लोक-प्रिय हो सकेगी।

इस विशाल तथा व्यापक दृष्टिकोण को हम हिंदी के कुछ मक कियों में पाते हैं। प्रकृति-वर्णन के चेत्र में भी कहीं कहीं हिंदी हिंदि-विस्तारकी भलक मिल जाती है, यद्यि धर्म-भाव के कारण वह बहुत स्पष्ट रूप में नहीं पाई जाती है। दिंदी के कुछ श्रंगारी किवयों की रचनात्रों में प्रकृति और भी संकुचित रूप में दृष्ट-गोचर होती है। नायक नायिका के क्रिया-कलापों से ही इन कियों का विशेष संबध रहताथा। अतएव केलि-कुंज, पुष्प वाटिका, चंद्रोर्य, शीतल मंद समीर तथा विभिन्न अपृत्यों के स्थूल स्वरूपों तक ही इनकी दृष्टि जाती और वह भी नायक-नायिका के मन में उत्थित भावों को उद्दीप्त करने के विचार से । इन किवयों की दृष्टि के अनुसार यदि शीतल समीर चलती है तो विरही जनों को जलाने के लिए, पुष्प खिलते हैं तो किसी नायिका के केशपाश

को सजाने के लिए श्रीर कोयल बोलती है तो नायिका को प्रियतम का स्मरण दिलाने के लिए।

प्रचलित परपरा के अनुसार सेनापित ने भी प्रकृति वर्णन उद्दीपन के रूप में ही किया है। उनके बारहमासे के अधिकांश किवल उद्दीपन विभाव की दृष्टि से लिखे गये हैं। किंतु उनकी अपूतु संबन्धों रचना को भली प्रकार देखने से यह विदित होता है कि प्रकृति के प्रति उनके हृद्य में पर्याप्त अनुराग था, यद्यपि परंपन तथा साहित्यिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण वह बहुत सकुचित दिखलाई पड़ता है। कई स्थलों पर प्रकृति के रम्य रूपों से प्रभावित होकर किव उनके वित्रण करने का उद्योग करता है पर परंपरा के कारण उद्दीपन की भावना अज्ञात रूप से आ जाती है—

पाउस निकास ताते पायौ श्रवकास, भयौ जोन्ह को प्रकास सोभा ससि रमनीय को । बिमल श्रकास, होत बारिज बिकास, सेना-पित फूले कास हित हंसन के हीय को ॥ ब्रिति न गरद, मानों रॅग हैं हरद सालि सोहत जरद, को मिलावै हरि पीय कों। मत्त हैं दुरद, मिट्यौ खंजन दरद, रितु श्राई है सरद सखदाई सब जीय कों ।

किव यहाँ पर शरदऋदु के मनमोहक स्वरूप से प्रभावित है। स्वच्छ आकाश, फूला हुआ कास तथा हत्दी के से रंग में रँगे हुए जड़हन घानों को देख कर वह मुख हो गया है। 'हरि पीय' का स्मरण तो परंग्रा के अनुरोध से हुआ है और किव ने उसका जिक्र यो ही कर दिया है। वास्तव में उसका ध्यान शरदागम की ओर हो है।

सेनापित कृत बारहमासे में सभी जगह उद्दीपन का पुट पाया जाता हो ऐसी बात नहीं है। ऐसे भी छंद हैं जिनमें किव प्रकृति का स्वतंत्र निरीक्ष्ण करने में संलग्न है। सेनापित ग्रीष्मऋतु से अधिक प्रभावित जान पड़ते हैं। भारतवासियों के लिए यह अत्यन्त स्वाभाविक भी है क्योंकि पश्चिमी देशों की अपेना यहाँ ग्रीष्म की प्रखरता बहुत अधिक रहती है कि देखिए यहाँ पर कृति

#### कवित्त-रताकर

ने कैसी काव्योचित भावुकता के साथ ग्रीष्म का वर्णन किया है —

बुष कों तरिन तेज सहसी किरन किर,

जवाबन के जाल विकराल बरसत है।

तचित घरिन, जग जरत करिन, सीरी

ब्रॉह कों पकिर पंथी पंछी विरमत है॥

सेनापित नैंक दुपहरी के दरत, होत

धमका विषम, ज्यों न पात खरकत है।

गेरे जान पौनों सीरी दीर कों पकिर कोंनों,

धरी एक बैटि कहूँ घामै वितवत है?॥

दोगहर दलने पर अर्थात् दो बजे के लगभग कभी कभा हवा एकदम बन्द हो जाया करती है। उस समय की उमस से सारा संसार व्याकुल हो जाता है। इसी को लक्ष्य करके किव कल्पना करता है कि मानो पवन भी, ओक्षम के भीषण ताप से त्रस्त होकर, किसी स्थान में बैठ कर, थोड़ा विश्राम कर रहा है। ऐसे सुन्दर वर्णन शृंगारी किवयों की रचनाओं में बहुत कम मिलोंगे। बहुधा होता यह है कि ऋतु अथवा अन्य किसी प्राकृतिक हथ्य का चित्रण करने के लिए जहाँ उन्होंने कलम उठाई वहीं एक सिरे से वस्तुओं का नाम गिनाना प्रारम्भ कर दिया। जो जितनी वस्तुओं को गिना सका उसने अपने को उतना ही कृतकृत्य सम्भा। (किविप्रया' में वेशवदास ने वस्तुओं के वर्णन के लिए अनेक 'स्त्र' बताए हैं। यदि तालाब का वर्णन करना है तो निम्नलिखित वस्तुओं का वर्णन कर दीजिए—

"बिबत बहर, नग पुष्प, पशु सुरिम समीर तमाल । करम केलि पंथी प्रकट जलचर बरनह ताल॥"

इसी प्रकार सरिता, बाटिका, आश्रम, प्राम तथा ऋतुक्रों के संबन्ध में कुछ योड़े से नाम गिना दिए गए हैं श्रीर उनके वर्णन करने वा उपदेश दिया गया है। बितु कदाचित् किन-कर्म इतना सरल नहीं है जितना उक्त सूत्र देखने से प्रतीत होगा। यदि कुछ बातों को गिना देने से हा किसी हर्य का वर्णन हो जाता तो किता करना नितांत सरल व्यापार हो गया होता। किसी हर्य के चित्रण करने के लिए केवल 'श्रयं-प्रह्ण' करा देने से काम नहीं

१ वीसरी तरंग, छंद ११

चलता, उसका 'बिंब-प्रहण' कराना अत्यंत आवश्यक है । किव को वर्ण्य-वस्तुओं की संशिलध्य योजना करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं का अधिकाधिक संख्या में परिगणन कराना भी अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। यदि किव चाहे तो वह कुछ सुख्य-मुख्य बातों को चुन कर उन्हीं के द्वारा अपना काम चला सकता है श्रियावश्यकता तो इस बात की है कि किव जो वस्तुएँ किसी दृश्य को पूर्ण करने के लिए चुनता है वे ऐसी होनी चाहिए कि उनके द्वारा उस दृश्य का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण हो जाय। उदाहरणार्थ क्वाँर की वर्षी का यह चित्र लीजिए—

खंड खंड सब दिगमंडल जलद सेत,
सेनापित मानों संग फटिक पहार के।
श्रम्बर श्रडंबर सों उमिंड घुमिंड, छिन
छिछकें छुछारे छिति श्रिधक उछार के॥
सिलिल सहल मानों सुभा के महल नम,
तूल के पहल किथों पवन श्रधार के।
प्रब कों भाजत हैं, रजत से राजत हैं,

गरा गा गाजत गान घन क्वार के ।।

यहाँ पर किव ने क्यार की वर्षा के संबंध में तीन-चार प्रमुख बातों की न्रोर संकेत किया है। क्वार के मेघ प्रायः न्राधक विशाल नहीं होते। वर्षात्रमुतु के मेघों के समान न तो वे दीर्घाकार होते हैं न्रीर न उनका वर्ण ही बहुत काला होता है। उनमें शुभ्रता ही प्रधान रूप से दिखलाई देती है। इसी से किव ने बादलों का वर्ण स्फटिक, पहल तथा चौदी न्नादि का सा कहा है। क्यार की वर्षा श्राधकतर थोड़े समय तक ही होती है। वर्षा की सी कई दिनों तक चलने वाली भड़ी ज़रा कम देखने में न्राती है। दूसरे चरण में रक्खा हुन्ना 'छिन' शब्द इसी न्रोर संकेत कर रहा है। उत्तरीय भारत में वर्षात्रमुतु में तो प्रायः पुरवा हवा ही चलती है। कभी कभी उत्तरीय वायु भी चला करती है। किंतु क्यार में हवा का यह कख बरल जाया करता है न्नोर

१ श्राचार्य प० रामचंद्र शुक्तः ''काव्य में प्राकृतिक दृश्य'' (गृष्य मुक्ताहार' १ष्ठ १२६)

२ तीसरी तरंग, इंद ३=

पहुचा इवाएँ चला करती हैं। इसी बात पर ध्यान रख कर किन ने जारलें को पूरव की आरे भागता हुआ चित्रित किया है। कहना न होगा कि न छोटी किंतु महत्त्वपूर्ण वांतों का समावेश करके किन ने वास्तव में क्वाँर की वर्षा का स्वरूप खड़ा नर दिया है। यदि श्रावण मास की वर्षा के चित्र से इसका मिलान की जिए तो मेद और भी स्पष्ट हो जायगा—

गरान-ग्रॅगन घनाघन ते सघन तम,
सेनापति नैक हू न नैन भटकत हैं।
दीप की दमक, जीगनान की कमक छाँदि
चपसा चमक ग्रीर सों न श्रटकत हैं॥
रिब गयी दिब मानों सिस सोऊ धिस गयी,
तारे तोरि डारे से न कहूँ फटकत हैं।

तार तार डारस न कहू फटकत ह

रिब सिस तारे कहूँ भूखे भटकत हैं ।।

श्रृतु-वर्णन में वास्तविकता का यह स्वरूप हिंदी साहित्य में बहुत कम किवरों की रचनाश्रों में पाया जाता है। उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि सेनापित ने प्रकृति का निरीच्या किया था। कान्य-प्रथों में पाये जाने वाले श्रृतुवर्णनों के श्राधार पर ही उन्होंने श्रपना बारहमासा नहीं लिखा है

जपर कहा जा चुका है कि सेनापित का ऋतु-वर्णन सामाजिक परिस्थित से बहुत प्रभावित है। हिंदी साहित्य की अन्य ऋतु-संबन्धी रचनाओं
के संबन्ध में भी यह बात बहुत कुछ सच है। रीतिकाल के किवयों में से बहुतों का संबन्ध राज-दरवारों से रहा करता था। राजसी ठाट-वाट के हश्य नित्यही उनकी आँखों के सामने उहते थे। समाज में ये ही हश्य भौतिक मुख के आदर्श माने जाते होंगे और साधारण जनता में इनके अनुकरण करने की चाल भी खुब रही होगी। स्वभावत्य कविगण अपनी रचनाओं में इन्हीं आदर्श मानी जाने वालों बातों का चित्रण भी करते रहते थे। व्यावहारिक हिट से भी राजवैभव आदि का चित्रण करना उनके लिए आवश्यक होता होगा क्योंकि अपने संस्कृक को प्रसन्न करना उनके लिए आवश्यक होता होगा इसीलिए सेनापित के ऋतु-वर्णन में प्रत्येक ऋतु में राज-महलों की स्थिति-

विशेष के वर्णन पाये जाते हैं। जेठ के निकट आते ही ख़सख़ानों और तहख़ानों की मरम्मत होने लगती है, श्रीष्म की तार से बचने के लिए शीतोपचार के उपायों की फ़िक्र होती है—

जेठ नजिकाने सुधरत खसखाने, तल,

ताख तहखाने के सुधारि फारियत हैं।
होति है सरम्मति विविध जल-जंत्रन की,

ऊँचे ऊँचे अटा, ते सुधा सुधारित हैं।
सेनापित अतर गुलाब, अरगजा साजि,

सार तार हार मोख लै लै धारियत हैं।
ग्रीषम के बासर बराइबे कों सीरे सब,

राज-भोग काज साज थीं सम्हारियत हैं।
शी प्रकार अगहन मास में 'प्रभु' लोगों के उपभोग की सामग्री व

इसी प्रकार त्रागहन मास में 'प्रभु' लोगों के उपभोग की सामग्री का वर्षान पाया जाता है-

प्रात उठि आइबे की, तेलहि लगाइबे कों,

मिल मिल न्हाइबे कों गरम हमाम है।

ओदिबे कों साल, जे विसाल हैं अनेक रंग,

बैठिबे कों सभा, जहाँ सूरज कों धाम है।

धूम कों अगर, सेनापित सोंधी सौरभ कों,

सुल करिबे कों छिति अन्तर कों धाम है।

आए अगहन हिम-पवन चलन लागे,

ऐसे प्रभ लोगन कों होत विसराम है?॥

पिकन्तु किव की दृष्टि सदा बड़े बड़े रंगीन दुशालों तथा गरम हम्मामों तक ही सीमित नहीं रही है, किमी कभी आग जला कर आजाव तापते दुए साधारण स्थिति के मनुष्यों पर भी पड़ गई है—

> सीत कों प्रवत सेनापति कोपि चढ्यौ इत, निवत अनल, गयौ सुर सियराइ के।

१ तीसरी तरंग, इंद १०

हिम के समीर, तेई बरसें बिषम तीर,
रही है गरम भीन कोनन में जाइ के॥
धूम नेन बहैं, लोग श्रागि पर गिरे रहें,
हिए सों लगाइ रहें नें क सुलगाइ के।
मानों भीत जानि, महासीत तैं पसारि पानि,
ज्ञतियाँ की छाँह राख्यो पाउक ज्ञिपाइ के।

मानव जीवन की विभिन्न स्थितियों में प्रवेश करके उनका सह दयता पूर्वक अनुभव करना ही सक्वी मानुकता है और बिना इस प्रकार की भानुकता के काव्य का वह सार्वभीम रूप खड़ा ही नहीं हो सकता जिनमें मनुष्य मान के हृदय को स्पर्श करने वाली शक्ति संचित रहती है। साधारण प्रामवास्थि के लिए राजमहलों के से शाल-दुशाले कहाँ । लकड़ी अथवा कंडे आदि की धुआं देती हुई अग्नि ही उनके लिए बहुत है। धुएँ के लगने से उनके नेत्रों से पानी बहता जाता है, फिर भी सदीं के कारण वे आग पर गिरे पड़ रहे हैं। आलाव के चारों और हाथ फैला कर बैठे हुए व्यक्ति की दिश्व से आंतम चरण की उत्येचा भी बहुत ही उपयुक्त हुई है। गरम भीन कोनन मैं जाइ के रही हैं —िकतना सच्चा निरीचण है।

सेनापित के ऋतु वर्णन में ऋतुश्रों के उत्कर्ष की वर्णित करने की चेष्टा विशेष रूप से देखी जाती है / ऐसे वर्णन अर्लकार-प्रधान हो गये है / अत्वय्व अर्लकारों पर विचार करते समय ही उन पर भी थोड़ा विचार किया जा सकेगा।

√ <u>५ - इ</u>ले धॅ- वर्गान

हिन्दी साहित्य में श्लेष प्रधानतया शब्दालंकार के रूप में ही पाया जाता है। सेनापित ने भी शब्द-श्लेष की आरे ही विशेष ध्यान दिया है। अर्थ श्लेष का एक भी उदाईरण 'रुवित्त-रलाकर' में नहीं पाया जाता है। सेना-पति को शब्द-श्लेष इतना प्रिय था कि उन्होंने 'कवित्त-रलाकर' की पहली तरंग में ही अपनी श्लिष्ट रचनाओं को रक्खा है।

किसी भी शिलध्य छुंद को पढ़ते समय इस सर्व-प्रथम यह जानना

चाहते हैं कि कवि ने किन दो बातों का वर्णन किया है। इस बात की जाने बिना श्लिष्ट छंदों के पढ़ने में कुछ भी आनंद नहीं आ सकता है। प्राय: पत्येक श्लिष्ट छंद में कुछ ऐने शब्द होते हैं जिन्हें.हम उन छंद की 'कंजी' कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उसके दोनों पत्नों का पता चलता है। इस इष्टि से 'कवित्त-रताकर' के श्लिष्ट छंदों को हम कई रूपों में पाते हैं। सेनापति की श्लिष्ट रचनाम्नों के वास्तविक स्वरूप को मनोगत करने के लिए यह स्रावश्यक है कि इन विभिन्न स्वल्गों से कुछ परिचय पास कर लिया जाय।

र्वर्णन शैली के विचार से पहली तरंग के लगमग आधि कवित्त ऐसे हैं जिनमें अर्थीलकारों का मेल अनिवार्य रूप से हुआ है। अर्थीलंकारों में भी )समता-स्चक ब्रलंकार ही प्रचुरता से पाये जाते हैं। कवि ने इन समता-स्चक अलंकारों को बहुधा अंतिम चरण में रक्खा है और ये ही वास्तव में शिलष्ट कवित्तों की 'कुंजी' हैं, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्त किये गए उपमेय तथा उपमान उन कविचों के दोनों पत्नों को बतलाते हैं। इनमें उपमेय तो प्रधान रूप से नायिका ही है, किंतु उपमान बड़े विचित्र रक्खे गये हैं। उदाहर आर्थ एक जगह,नायिका कामदेव की पगड़ी के समान कही गई है -

पैये भली घरी तन सुख सब गुन भरी

नृतन श्रनूप मिहीं रूप की निकाई है। श्राछी चुनि श्राई कैयो पेंचन सौं पाई प्यारी ज्यों ज्यों मन भाई त्यों त्यों मुड्हि चढ़ाई है ॥ पूरी गज गति बरदार है सरस श्रति

उपमा सुमति सेनापति बनि आई है।

प्रीति सी बांधे बनाइ राखे छवि थिरकाइ

काम की सी पाग बिधि कामिनी बनाई है ।। इसी प्रकार कहीं वह कामदेव की वाटिका के समान है तो कहीं मोहर के समान; कहीं फूलों की अध्यवा नवप्रहों की माला है तो कहीं कान में पहनने की लौंत । यदि सेनापति ने बीसवीं शताब्दी में कैविता की होती तो उन्हें, संभवतः, उनकी नायिका या तो बंब बरसाते हुए किसी हवाई जहाज के समान जान पड़ती ऋथवा सायंकाल के समय बिज्जी की रोशनी में जगमगाती हुई किसी बाज़ार के रूप में दिखलाई पड़ती। उपर्युक्त प्रकार के उपमानों के संयोग

से कई किवत्त बड़े ही बेटंगे हो गए हैं। ऐसे किवत्तों में बहुधा हुआ यह है कि उनके कुछ शब्द एक पद्ध में ठीक लग पाते हैं तथा कुछ केवल दूसरे पद्ध में। उपमेय तथा उपमान में किसी प्रकार का साम्य न होने के कारण ऐसे शब्द बहुत कम मिलते हैं जो दोनों पद्धों में अब्छी तरह लग जाते हो। फजतः शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें किसी भाँति दोनों पद्धों में लगाने का प्रकृत किया गया है। हिंदी के कुछ प्राचीन किवयों की रचनाओं में चमस्कार प्रदर्शन की यह असाधारण प्रवृत्ति चरम सीमा तक पहुँचा दी गई है। तत्कालीन वातावरण भी कुछ ऐसा हो हो गया था कि काव्य में बिना कुछ विचित्रता हुए उसका कोई मूल्य ही नहीं समभा जाता था शकों अपनी किवताई' में जितना ही अधिक चमस्कार दिखला सकता था उसे अपनी लेखनी पर उतना ही अधिक गर्व होता था। ऐसी ही भावना से प्रेरित होकर सेनापति ने स्थान स्थान पर गर्वोक्तियाँ की हैं—

सेनापित बैन मरजाद कविताई की जु हरि, रिव अहन, तमी को बरनत है॥ / सेनापित के उन श्लेषों में कुछ अधिक सरसता है जिनमें ऐसे समता-स्वक अलंकारों का मिश्रण हुआ है जिनके उपमेगों, तथा उपमानों में किसी न.किसी प्रकार का साहश्य है। बात यह है कि उपमा, उत्प्रेचा, रूपक आदि अलंकारों की रमणीयता साहश्य पर ही निर्भर है। उपमेय तथा उपमान में किसी न किसी प्रकार का सम्य होना निर्तात आवश्यक है। जहाँ किन ने इस बात पर ध्यान दिया है वहाँ शब्द-श्लेष ऐसे कृतिम अलंकार में भी पर्यात सरसता आ गई है—

तुकन सहित भन्ने फल कों धरत सूधे
दूरि की चलत जे हैं धीर जिय ज्यारी के ।
लागत बिबिध पन्न स्रोहत हैं गुन संग
स्मन मिलत मूल कीरति उज्यारी के ॥/
सोई सीस धुनै जाके उर मैं चुभत नीके
बेग बिधि जात मन मोहैं नर नारी के ।

# सेनापति कवि के कबित्त बिलसत र्यात मेरे जान बान हैं श्रम्क चापधारी के ।।।

यहाँ किवित्तों तथा वाणों में 'तुक', 'फल' 'पत्त' तथा 'गुन' स्त्राहि शब्दों का ही समय नहीं है, दोनों का लुद्य-स्थान एक ही है। जैसे वाण प्रत्यंचा से विलग होते ही वैरी के हृदय को विद्ध कर देता है वेसे ही प्रसाद गुण से पूर्ण किवित्त भी शीष्ठता से हृदय पर चोट करता है। हर्ष की वात है कि इस तरह के कई किवित्त पहली तरंग में मिलते हैं। इनमें मस्तिष्क की करामात दिखलाने के श्रितिरिक्त हृदय से भी काम लिया गया है, इसीसे इनमें काफी सरसता तथा स्वामाविकता पाई जाती है।

ऐसे किवलों के संबंध में एक और बात पर विचार कर लेना आव श्यक है और वह यह कि इनमें शन्दालंकार को प्रधान स्थान मिलना चाहिए अयवा अर्थालंकार को शिव्यक्ति किवल में श्लेष को उत्प्रेद्धा का पोषक मानना उचित होगा अथवा उत्प्रेद्धा को श्लेष का । मिलारीदास के अनुसार ऐसे स्थल पर श्लेष को ही प्रधान मानना चाहिए क्योंकि किव का प्रधान उद्देश्य समता दिखलाना नहीं, वरन श्लेष का चमत्कार दिखलाना है । यह मत बहुत उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अलंकार वर्णान शैलियाँ है और वर्णान-शैली की हिष्ट से ही अंगी तथा अंग का निश्वरण करना समीचीन होगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है श्लेषों में अंतिम चरण में स्चित समतास्चक अलंकारों द्वारा ही दोनों पद्यों का पता चलता है । उपर्युक्त किवल में अंतिम चरण की उत्प्रद्या द्वारा हमें यह बिदित हो जाता है कि उसमें किवलों तथा वार्णों का वर्णन है और तब दोनों पद्यों का अर्थ स्वष्ट होता है। प्रधानता उत्प्रेद्धा की रहती है न कि श्लेष की। अतएव सारे किवल में व्यास होते हुए भी श्लेष को अंग तथा उत्प्रेद्धा को अंगी मानना ठीक जान पड़ता है।

उद्भट श्रादि कुछ संस्कृत के श्राचायों ने भी ऐसे छुंदों में श्लेष को ही प्रधानता दी है। उनके मतानुसार यदि उपमा, उत्प्रेचा श्रादि को इस प्रकार श्लेष का बाधक मान लिया जायगा तो श्लेषालंकार का श्रस्तित्व ही

१ पहली तरंग, इंद ९

२ मिखर दास : 'काव्यनिर्ण्य' (क्लेयलाकारादि वर्णन, दोहा क)

न रह जायगा क्योंकि अर्थालंकारों से विविक्त शुद्ध श्लेष हो ही नहीं सकता। जहाँ श्लेषालंकार होगा वहाँ कोई अर्थालंकार भी होगा। मम्मट आदि आचायों ने इस मत का खंडन किया है। उनके मत से श्लेष की स्थिति बिना किसी अर्थालंकार की सहायता के भी हो सकती है। फलतः उन्होंने ऐसे स्थल पर अर्थीलंकार को श्लेष का बाधक मान कर उसे अंगी माना है तथा श्लेष को अंग माना है।

उपर्यक्त प्रकार के शिलष्ट किनतों के अतिरिक्त कुछ ऐसे किनत्त मिलते है जिनकी 'कुंजी' श्रांतिम चरण में प्रयुक्त किसी एक शब्द में रहनी है। जैसे निम्निलिखित किनत के अंतिम चरण में प्रयुक्त 'घनश्याम' शब्द से यह विदित होता है कि किन का उद्देश्य कृष्ण तथा मेवों का वर्णन करना है —

श्राखियाँ सिराती ताप छाती की बुकाती रोम

रोम सरसाती तन सरस परस ते।

रावरे अधीन तुम बिन श्रांत दीन हम
नीर हीन मीन जिमि काहे को तरसते॥

सैनापित जीवन श्रधार निरधार तुम
जहाँ को दरत तहाँ टूटत श्ररस ते।

उने उने गरजि गरजि श्राए धनस्याम
है के बरसाऊ एक बार तो बरसते ।

प्रकु कि विशे में श्रंतिम चरण में प्रयुक्त किसी शब्द को तोड़ने से दोनों पद्धी का पता चलता है। जिन कि विशो में समूचे शब्दों से ही दोनों श्रर्थ जात होते हैं उन्हें श्रमंग-श्लेष कहते हैं। इसके विपरीत जिनमें शब्दों को तोड़ कर दोनों श्रयों का पता लगाया जाता है उन्हें समृग श्लेष कहते हैं। समंग-पद-श्लेष तथा श्रमंग-पद-श्लेष पृथक पृथक कि वतों में पाप जाते हों हैं। वात नहीं। बहुषा दोनों का संमिश्रण हो जाया करता है।

यहाँ सेनापति के अभंग-श्लेषों की एक विशेषां की स्त्रोर ध्यान आकृष्ट कराना आवश्यक है। हिंदी साहित्य के कई कवियों ने ऐसे अप्रस्तरों पर संस्कृत का सहारा लिया है । केशवदास के श्लेषों में यह बात अधिक पाई जाती है। संस्कृत के कठिन शब्दों के सहारे लिखे हुए शिलष्ट किन सों में जिट-

१ पहली तरंग, छंद ७७

लता कं मात्रा बढ़ जाती है और वे हृदय-ग्राही नहीं हो पाते हैं। धरकृत से परिचित होते हुए भी सेनायित ने संस्कृत के क्रिष्ट शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया है। उन्होंने संस्कृत के उन्हों शब्दों का प्रयोग किया है जो भाषा में प्रचलित हो गए थे और जिनके समसने में साधारण पढ़े लिखे व्यक्तियों को कोई विशेष कठिनाई नहीं हो सकती थी।

समंग-श्लेषों के संबन्ध में परिस्थिति कुछ भिन्न है। इनमें पाठक को शब्द को भंग करके दोनों पत्तों को जानना पड़ता है। इससे इनके सममने में कभी-कभी किटनाई होनी है। किंतु किबि ने सभग-श्लेष लिखने में सहदयता से काम लिया है। शब्दों में थोड़ा सा परिवंतन करके पढ़ने से दोनों पत्तों का पता चल जाता है—

सदा नंदी जाकी श्रासा कर है बिराजमान
नीको घनसार हू ते बरन है तन कों
सैन सुख राखे सुधा दुति जाके सेखर है
जाके गौरी की रित जो मथन मदन कों।
जो है सब भूतन कों श्रन्तर निवासी रमे
धरे उर भोगी भेष धरत नगन कों।
जानि बिन कहें जानि सेनापित कहें मानि
बहुधा उमाधुत्र को भेद हाँ हि मन कों॥

श्रंतिम पिक के 'उमांघव' शब्द से यह तो स्पष्ट हो हो जाता है कि एक पन्न में शिव का वर्णन है। 'उमांघव' के 'उ' को पृथक कर 'बहुधांउ मांघव' कर लेने से यह भी सहज ही में विदित हो जाता है कि दूसरे पन्न में विष्णु का वर्णन है। किव ने कई कवित्तों में साधारण से साधारण शब्दों को लेकर समंगपद-श्लेष की सहायता से बड़ी ही सरस रचना की है—

श्रधर कों रस गहें कंठ ज़पटाह रहें सेनापित रूप सुधाकर तें सरस है। जे बहुत धन के हरन हारे मन के हैं हीतल मैं राखे सुख सीतल परस है॥

श्रावतः जिनके श्रित नजराज गति पावे मंगज है सोभा गुरु सुन्दर दरस है। श्रीर है न रस ऐसी सुनि ससी साँची कहीं मोतिन के देखिबे कीं जैसी कछू रस है॥

सातन के दावन का जला कह्नू रस हूं। इस किवत में 'मोतिन के' को 'मो तिनके' कर देने से दूसरे पत्त की स्वना मिलती है। नायिका अपनी सखी से कहना चाहती है कि मुक्ते कृष्ण के दर्शन से जैसा आनन्द मिलता है वैसा और किसी बात से नहीं मिलता। गुरुजनों के सकोच से स्पष्ट रूप से नायक की चर्चा करना उसके लिए संभव न था। इसलिए प्रकाश में तो वह मोतियों को प्रशंसा करती है, किंतु क्लिष्ट वचनों द्वारा गुप्त रूप से अपने हृदय की बात भी प्रकट कर देती है। कृष्ण का नाम न लेकर 'तिनके' द्वारा केवल संकेत मात्र कर देने में गंभीरता, लक्जा तथा खील की जो भावनाएँ व्यंजित होती हैं उन्हें सहुदय जन सहज ही में देख सकते हैं। इस ढंग के सभंग-पद-श्लेष सेनापित की अपनी चीज़ हैं और हिन्दी सहित्य में बैजोड़ हैं।

√कुछ शिलष्ट कवित्तों के विभिन्न पत्तों को जानने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। उनमें स्वयं कवि ने स्पष्टतया लिख दिया है कि मैं श्रमुक बातों का वर्णन कर रहा हूं—

तारन की जोति जाहि मिले पै बिमल होति
जाके पाइ संग में न दीप सरसत है।

सुवन प्रकास उर जानिये उरध ग्रध
सोउ तही मध्य जाके जगते रहत है।

कामना जहत द्विज कौसिक सरब विधि
सज्जन भजत महातम द्वित रत है।

सेनापति बैन मरजाद कविताई की जु
हिर रवि श्रदन तमी की बरनत है?॥

त्रंतिम चरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि किन ने निष्णु, लाल सूर्य तथा रात्रि का नुर्णन किया है। सेनापति ने जहाँ दोनों पन्नों को स्पष्ट रूप से

र पहली तरंग, छंद १२ रे पहली तरंग, छंद ७४

नहीं भी कहा है वहाँ किसी दूसरे ढंग से इस बात को व्यक्त कर दिया है। बहुधा वे कह देते हैं कि मैंने अमुक वस्तुओं को एक-सा कर दिखाया है। इस एकीकरण में अधिकतर विरोधी बातें ही रक्खी गई हैं क्योंकि किव की हिन्द प्रधानतया चमत्कार की ओर हो रहती थी। किन्हों दो विरोधी बातों को एक ही किवत्त में विरोधत करने में जो किठनाइयाँ पड़ती होंगी अथवा पड़ सकती हैं उनका सहज ही में अनुमान किया जा सकता है। एक ही किवत्त में ऐसे शब्दों को खोज कर रखना जिनके द्वारा दो विरोधी बातों का वर्णन हो जाय कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए किव का भाषा पर बहुत अब्बा अधिकार होना चाहिए। भाषा में प्रयुक्त साधारण से साधारण शब्दों के भिन्न अथों से उसे परिचित ही नहीं होना पड़ता है वरन उपयुक्त अवसर पर उनका उपयोग भी करना पड़ता है। इसके किया गया है—

नाहीं नाहीं करें थोरी माँगे सब दैन कहें

मंगन को देखि पट देत बार बार हैं।
जिनकों मिलत भली प्रापित की घटी होति

सद्धा सब जन मन भाए निरधार हैं।
भोगी ह्वें रहत बिलसत श्रवनी के मध्य

कन कन जोरें दान पाठ परिवार हैं।
सेनापति बचन की रचना बिचारी जामें

दाता श्ररु सूम दोऊ कीने इकसार हैं ॥

निस्संदेह ऐसा 'साफ़' श्लेष हिंदी साहित्य में खोजने पर भी न मिलेगा। इस कित्त के दोनों पत्तों के अर्थ लगाने में विशेष अम की आवश्यकता नहीं। शब्दों में थोड़ा हेर-फेर कर दीजिए और दोनों पत्तों का अर्थ निकलता चला आयगा—'नाहीं नाहीं करें',—नाहीं नाहीं करें', 'सब जन मन भाए'—'सब जनम न भाए', 'कनक न जोरे', 'दान पाठ परिवार हैं',—'दान पाठ परिवार हैं',—'दान पाठ परिवार हैं', 'दान परिवार

यहाँ पहली तरंग में पाये जाने वाले शिलष्ट छंदों के कुछ प्रमुख स्वरूपों पर विचार किया गया है। इस संबंध में एक दूसरी बात की श्रोर ध्यान दिलाना अनावश्यक न होगा। पहिली तथंग में दो कवित्त ऐसे पाए जाते हैं जिनमें श्लेषालंकार या तो नाम-मात्र को है अथवा है ही नहीं। निम्नलिखित कवित्त में केवल 'पी रहै दुहू के तन' में सभंग-श्लेष है; बाकी सारे कवित्त में सभंग-पद-यमक है न कि श्लेष—

कुबिजा उर जगाई हमहूँ उर लगाई पी रहे दुहू के तन मन वारि दीने हैं। वे तो एक रित जोग हम एक रित जोग

स्ल करि उनके हमारे स्ल कीने हैं।।
कूबरी यों कल पैहें हम इहाँ कल पैहें
सेनापित स्यामें समुन्दे यो परबीने हैं।
हम वे समान ऊधी कहीं कींन कारन तें

उन सुख माने हम दुख मानि लीनेहैं ।।

सभी द यर्थक छंदों में श्लेषालंकार नहीं होता। श्लेषालंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है श्रीर उसके दो अर्थ होते हैं। जहाँ कोई शब्द दो अर्थ नहीं भी देता है वहाँ उसे मंग करने के उपरांत दूसरा अर्थ श्रात हो जाता है। किंद्र जहाँ किसी शब्द की पुनरावृत्ति के कारण दो अर्थ निकलते हैं वहाँ यमक माना जाता है—

वहैसब्द फिरि फिरि परे, अर्थ औरई और। सो जमकानुप्रास है, मेदि अनेकन ठौर<sup>्</sup>॥

अतएव उपर्युक्त किन्त में सभंग-पद-यमक ही माना जायगा क्योंकि 'लगाई', 'एक रित जोग', 'स्ल' तथा 'कल' आदि शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। इसी प्रकार इस किन्त में—

तेरे नीके वसुधा है वाके तो न वसुधा है 🗹 तू तो इन्नपति सो न इन्नपति मानिये।

१ पहली तरंग, छंद ६६ -

९ कान्य नेर्णय (गुण निर्णय वर्णन, दोहा ५३)

# भूमिका

सूर सभा तेरी जोति होति है सहस गुनी

एक सूर आगे चंद जोति पै न जानिये॥
सेनापित सदा बड़ी साहिबी अचल तेरी

निस-दिन चंद चल जगत बखानिये।

महाराज रामचंद चंद तै' सरस तू है

तेरी समता कों चंद कैसे मन आनिये।

यमक द्वारा प्रथम पंक्ति के दो अर्थ होते हैं। द्वितीय चरण में सूर' शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है और यमक के कारण इसके दो अर्थ होते हैं। परंतु इस किवत्त में यमक भी गौण रूप से ही है। प्रधानता प्रती र अर्लं कार की है जो सारे किवत्त में आदि से अंत तक व्याप्त है। श्लेष तो इसमें कहीं है ही नहीं। उपर्युक्त दो किवत्त ही ऐसे हैं जिनके श्लेष मानने में आपित की जा सकती है। ऐसा जान पड़ता है कि रचना-शैली में साम्य होने से ही किवि ने इन्हें शिलब्द किवतों के साथ एख दिया है।

यहाँ तक तो सेनापित के श्लेषों पर कुछ विचार किया गया हिंसी संबंध में अन्य अलंकारों पर भी थोड़ा विचार कर लेगा चाहिए। शब्दालंकारों में श्लेष के अतिक्कि अनुपास का आग्रह विशेष देखा जाता है। श्लेष तथा अनुपास सेनापित को बहुत प्रिय थे। दूसरी तरंग के अतं में तथा अन्यत्र भी किव का ध्यान अनुपास के चमत्कार की और ही है। यहाँ तुकांत-यमक का एक उदाहरण दिया जाता है—

श्रमख कमल, जहाँ सीतल सिलल, लागी
श्रास पास पारिन सबनि ताल जाति है।
तहाँ नव नारो, पंचबान बैस वारो, महा
मत्त प्रेम-रस श्रास बिन ताल जाति है॥
गावित मधुर, तीनि श्राम सात सुर मिलि,
रही तानिन में बिस, बिन ताल जाति है।
सेनापित मानों रित, नोकी निरस्त श्रित,
देखिकै जिनें सुरेस बनिता लजाति है।

१ पहली तरंग छंद ७६

२ टमरी तरंग छंड ७३

यमक तथा अनुपास आदि का बहुतायत से प्रयोग करने के लिए कि की भाषा बहुत ही संपन्न होनी चाहिए क्यों कि यदि एसे अवसरों पर उसे उपयुक्त शब्द नहीं मिलेंगे तो वह राज्दों के रूप विकृत करना प्रारंभ कर देगा। सनापित का भाषा पर अच्छा अधिकार था इसी से उन्हें अनुपास आदि के लाने में ऐसी कठिनाई कम पड़ती थी। भाषा पर पूर्ण अधिकार होने के कारण ही उनके शब्दालंकारों में कृतिमता अधिक नहीं खटकती है। निम्नांकित कवित्त में भाव-पन्न को लिए हुए कला-पन्न का सुन्दरता से निवाह किया गया है—

नोकी मित लेह, रमनी की मित लेह मित सेनापित चेत कछू, पाहन श्रचेत है। करम करम किर करमन कर, पाप करम न कर मृद्ध, सीस भयौ सेत है॥ श्रावै बिन जतन ज्यों, रहे बिन जतनन, पुत्र के बिनेज तन-मन किन देत है। श्रावत बिराम! बैस बीती श्राभिराम, तातैं किर बिसराम भिज रामें किन लेत हैं।

'रामरसायन' के श्रंत में चित्रालं कारों के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। श्रनेक श्राचारों ने चित्रकान्य को कान्य ही नहीं माना है। किंतु कान्य-प्रकाशकार ने इसे न्यांस्थार्थ से रहित कान्य का तृतीय मेद माना है श्रीर 'श्रधम कान्य' की संज्ञा दी है। यदि वास्तव में देखा जाय तो शब्द-कौतुक के श्रातिरिक्त ऐसी रचनाश्रों में श्रीर होता ही क्या है। पर कुछ कियों को इस खेलवाड़ में विशेष श्रानंद श्राता था। सेनापित ने एकाच्यर, द्वयाचर श्रादि की श्रावृत्ति वाले कुछ छंद भी लिखे हैं। इनके द्वारा किसी तरह के चित्र नहीं बनते इनके पढ़ने में एक विशेष प्रकार की विचित्रता श्रा जाती है, इसी से सिखारीदास ने इन्हें वाणी का चित्र कहा है। इस प्रकार के छंदों के श्रयं समक्षने में कहीं कहीं विशेष कठिनाई होती है।

श्रयीलकारों में स्वभावतः साहर्य-मूलक श्रलंकारों की ही श्राधिकता पाई जाती है। इनमें से भी उपमा, उत्प्रेचा, रूपक, व्यतिरेक तथा प्रतीप

१ पांचवी' तरंग, छंद ११

आदि का बाहुस्य है। नख-शिख वर्णन में प्रतीप का प्रयोग उपमा से भो श्रधिक हुश्रा है

्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में वस्तूत्रेचा से विशेष सहायता ली गई है श्रीर कवि को श्रपूर्व सफलता मिली है। शुभ्र ज्योत्स्ना से परिपूर्ण संसार ऐसा जान पडता है मानों वह चीर-सागर में डूब गया हो-

> कातिक की राति थोरी थोरी सियराति, सेना-पति है सुहाति सुखी जीवन के गन हैं। फले हैं कुसद, फूली मालती सघन बन, फूलि रहे .तारे मानौं मोती अनगन हैं॥ उदित बिमल चंद, चाँदनी छिटकि रही, राम कैसी जस श्रध ऊरध गगन हैं। तिमिर हरन भयौ, सेत है बरन सब, मानह जगत छीर-सागर मगन हैं ।।

जैठ मास की दोपहर अपने समाटे के लिए प्रसिद्ध है। उस समय ग्रीबम के प्रखर ताप से उत्तत होकर प्राणी-मात्र विश्राम करता है, एक तिनका तक नहीं खटकता। इसे दश्य को देख कर कवि कहता है -

> लागे हैं कपाट सेनापति रंग-मंदिर के. परदा परे, न खरकत कहूँ पात है। कोई न भनक है के चनक-मनक रही, जेठ की दुपहरी कि मानौं श्रधरात है<sup>२</sup> ॥

. /प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में तो वस्तृत्येचा से सहायता ली गई है किंद्र ऋतुत्रों का उत्कर्ष व्यंजित करने के लिए फलोध्येचा तथा हेतूत्येचा का प्रयोग किया गया है। प्रोध्म की पचंड लू से सारा संसार जल जाता है। शीतलता का तो कहीं पता ही नहीं चलता । यदि उसका थोड़ा बहुत ऋस्तित्व कहीं रह जाता है तो वह तहखानों के भीतर पाया जा सकता है। विधाता ने शीतलता को वहाँ किस लिए छिना रक्ला है। इसीजिए कि बीन रूप में थोड़ी शीतलता श्रवशिष्ट रह जानी चाहिए क्योंकि उसी के सहारे श्रागाभी

१ तीसरी तरंग, इद ४०

२ तीसरी तर ग करें ? • ?

शरद ऋतु में श्रीत रूपी लता का पुन श्रारोपिकिया जायगा—

मानों सीतकाल, सीत-लता के जमाइबे कों,

राले हैं बिरंचि बीज धरा मैं धराइ के ।

फलोट्येना का एक श्रीर उदाहरण देखिए—

फलोत्प्रेचा का एक श्रीर उदाहरण देखिए— बाब नाब केस् फूबि रहें हैं बिसाल, संग स्याम रंग भेंटि मानों मिस मैं मिलाए हैं। तहाँ मधु काज बाह बैठे मधुकर-पुंज, मलय पवन उपबन बन धाए हैं॥ सेनापित माधव महीना मैं पलास तह, देखि देखि भाउ कबिता के मन श्राए हैं। श्राधे श्रन-सुकंगि, सुलगि रहे श्राधे, मानों बिरही दहन काम क्वैला परचाए हैंं।

टेस् के लाल वर्ण वाले पुर्धों के गुन्छे काली बुंडियों के साथ ऐसे जान पड़ते हैं मानों स्थाही में डूबों दिए गए हो। उन पुष्पों पर अमरावती भी आकर बैठ गई है। लाल तथा काले वर्णों के हमू हश्य को देख कर ऐसा जान पड़ता है मानों कामदेव ने विरिद्ध्यों को जलाने के लिए ऐसे कीयले सुलगाए हों जो अभी अध-जलें हैं।

ब्रिश्चर के उत्कर्ष का वर्णन हेत्येक्षा द्वारा किया गया है। पौरा ि शिकों के अनुसार चौमासे भर विष्णु भगवान शेष-शब्या पर सोया करते है। इसी बात को लेंकर किव वर्षाभारत के उत्कर्ष का वर्णन करता है। उसके अनुसार हरिश्यनी का वास्तविक कारण यह है कि चौमासे भर बादलों के चिरे रहने के कारण घोर अधकार रहता है और विष्णु को यह अम रहता है कि अभी रात्रि कुछ वाकी है; इसी से वे सोया करते हैं!

चारि मास मिर स्याम निसा के भरम करि मेरे जान याही तें रहत हरि सोह कैं । इसी प्रकार उत्प्रें साम्रों के अन्य उदाहरण मी पाए जाते हैं सिनापित

रे तीसरी तरंग, खंद १२ -

र तांसरी तरंग, छंद ४

३ तीसरी तरंग, छंट ३०

# भूमिकां

को भावों तथा व्यापारों को बिना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किये संतोष नहीं होता है। इस प्रवृक्ति से जहाँ वे अधिक प्रभावित हो जाते हैं वहीं भाव-पत्त का पत्ला छोड़ देते हैं और अतिश्योक्तियों तथा अत्युक्तियों की ओर भुकने लगते हैं। शिशिरऋदु में दिन छोटे होते हैं तथा रातें बड़ी होने लगती हैं। सेनापित कहते हैं कि माघ में दिन तो होता ही नहीं, उसके दर्शन तो स्वप्न में हो जाया करते हैं।—

श्रव श्रायों माह, प्यारे लागत हैं नाह, रिव करत न दाह जैसी श्रवरेखियत है। जानिये न जात, बात कहत बिलात दिन, श्रिन सौं न तातें तनको बिसेखियत है॥ कलप सी राति सोतौ सोए न सिराति क्योंहू, सोइ सोइ जागे पै न प्रात पेखियत है। सेनापित मेरे जान दिन हू तें रात भई, दिन मेरे जान सपने मैं देखियत है॥

गंगा-माहात्म्य वर्णन समंग-श्लेष से पुष्ट अक्रमातिशयोक्ति द्वारा किया गया है। एक गायक महाशय सुर भर रहे थे। उनके साथ के दो मित्र भी उनके सुर में सुर मिलाकर गाने लगे। गायक महाशय कहना तो यह घाहते थे कि आप लोग सुर न भरिए ('सुर न दीजैं') किन्तु घोले से उनके मुख से निकल गया 'सुरनदी जैं' (गंगा की जय)। बस फिर क्या था, इन शब्दों के कान में पड़ते ही गायक तथा दोनों मित्र क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा महादेव हो। गए श्रीर देवलोक में जा विराजे—

कोई एक गाइन श्रवापत हो साथी ताके वागे सुर दैन सेनापति सुखदाइकै। तौही कही श्राप, सुर न दीके प्रबीन, हों श्र-वापिहों श्रकेवी, मित्त सुनी चित्त चाइ के॥ धोखे 'सुरनदी जै' के कहत, सुनत, भये तीन्यों तीनि देव, तीनि बोकन के नाइकै।

्रगाइन गरुड़-केतु भयौ ह्रै सखाऊ भए धाता महादेव, बैठे देव लोक जाइ कै॥

गंगा-माहात्म्य-वर्णन करते करते किन का ध्यानं 'सुरनदी जै' के श्लिष्ट अथों की ओर गया श्रीर उसे एक अच्छा अवसर हाथ लग गया। 'सुरनदी जै' के चमत्कार को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रसंग की अवतारणा करनी पड़ी और परिणाम यह हुआ कि गायक महोदय को, सुर भरने की अपूर्ण इच्छा को लिए हुए ही, अपने मित्रों सहित गोलोक-वासी वनना पड़ा!

अभेद प्रधान साहश्य-मूलक अलंकारों में अपन्हुति का प्रयोग अधिक नहीं किया गया है; परन्तु रूपक, अस तथा संदेह आदि बहुतायत से पाए जाते हैं। रूपकों को शिलष्ट कर देने का आग्रह विशेष देखा जाता है। निरंग रूपकों में तो किव ने सहज हो से श्लेप का संनिध्या कर दिया है —

प्रवेख प्रताप दीप सात हू तपत जाकों
तीनि खोक तिमिर के देखन देखत है।
देखत अन्प सेनापित राम रूप रिव सबै अभिजाप जाहि देखत फलत है॥
ताहि उर घारौ दुरजन कों बिसारौ नीच
थोरौ धन पाई महा तुन्छ उछ्जत है।
सब बिधि पूरौ सुरवर सभा रूरों यह
दिनकर सूरौ उतराइ न चलत है॥
प्रंतु सांग रूपकों में भी श्लेप का पुट दे देने की चेष्टा की गई है।
गंगा-वर्षन का एक कवित्त देखिए—

लहुरी लहर दूजी तांति सी जसित, जाके

बीच परें भौर फटिका से सुधरत हैं।

परे परवाह पानि ही मैं जे बसत सदा

सेनापित जुगित प्रज्ञप बरनत हैं॥

कोटि किलकाल कलमण सब काक जिमि,

देखे उद्धि जात पात-पात हैं नसत हैं।

१ पाँचवी तरंग, इंद ६४ २ पहली तरंग, इंद ७५

## भृमिका

सोहत गुलेला से बलूला सुरसरि लू के लोल हैं कलोल ते गिलोल से लसत हैं ।।

इस किवत्त में 'पानि', 'कोटि' तथा 'कलमब' आदि शब्द श्लिष्ट हैं।
'पानि' का एक अर्थ हाथ तथा दूसरा जल है—जिस प्रकार शिकार खेलते
समय 'फिटका' हाथ में ही रहता है क्योंकि उसी में मिट्टी की गोली रख कर
चलाई जाती है उसी प्रकार जल का वेग तेज होने पर भौर उस प्रवाह के
तेज पानी में ही पड़ा करती है। जैसे कोटि (धनुष-कोटि) रूपी काले ('कलि')
काल को देखते ही समस्त काले ('कलमघ' अथवा 'कल्माघ') कौए उड़ जाते
हैं और गोली लग जाने से छिन्न-भिन्न हो जाते हैं वैसे ही गंगा की तरंग
देखने पर कलिकाल के करोड़ों पातक विलीन हो जाते हैं और उनका
अस्तित्व तक मिट जाता है।

रलेष के संमिश्रण से प्रस्तुत रूपक में थोड़ी जटिलता अवस्य आ गई है, परन्तु उसके द्वारा रूपक को रमण्यियता भी अधिक हो गई है। गंगा की तरंग तथा गुलेल के भिन्न अंगों में पाया जाने वाला साहस्य तथा साधम्य और भी स्पष्ट हो गया है।

साहरय-सूचक काल्यनिक संदेह में ही संदेहालंकार माना जाता है। युद्धस्थल में वायुयानी पर बैठे हुए राम तथा रावण कैसे जान पड़ते हैं—

पच्छन कों घरे कियों सिखर सुमेर के हैं,
बरिस सिखान, ऋद जुद्धि करत हैं।
कियों मारतंड के हैं मंडल श्रदंबर सों,
श्रंबर मैं किरन की छटा बरसत हैं।
मूरित कों घरे सेनापित हैं धनुरबंद,
तेज रूपधारी कियों श्रस्त्रनि श्ररत हैं।
हेम-रथ बैठे, महारथी हेस-वानन सों,
गान मैं दोऊ राम-रावन जरत हैं

भक्तगण ऐसे तो भगवान् का गुण-गान किया ही करते हैं किंतु कभी कभी वे प्रत्यच्च में निन्दा करते हुए भी स्तुति करते हैं। सेनापित कहते हैं कि

में नहीं कह सकता कि मुफ्त-सा अवम व्यक्ति इस संसार में कौन है क्योंकि में जिसका सेवक हूँ उसकी कैंफ़ियत यह है—

धीवर कों सखा है, सनेही बनचरम कों,
गीध हू कों बंधु सबरी कों मिहमान है।
पंडव कों दूत, सारथी है अरज़न हू कों,
छाती बिप्र-सात कों धरेया तिज मान है॥
ब्याध अपराध-हारी, स्वान समाधान-कारी,
करें छरीदारी, बिल हू कों दरबान है।
ऐसी अवगुनी ! ताके सेहबे कों तरसत,
जानिये न कोंन सेनापति के समान हैं।

सेनापित का ध्यान शब्दालंकारों की स्रोर ही ऋषिक था, इसी से 'किवित्त-रत्नाकर' में उनकी भरमार है। ऋषीलंकारों में जो ऋषिक प्रचलित से हैं उन्हीं का बाहुत्य है, अन्य ऋलंकार बहुतायत से नहीं मिलते हैं।

# **4६——भाषा**

√काव्य के श्रंतरंग के विचार से 'कवित्त रत्नाकर' की फुटकर रचनाएँ सक्त तथा श्रंगारी कवियों की रचनाश्रों के साथ रक्ती जा सकती हैं किन्तु काव्य के बहिरंग की हर्ष्टि से वे केवल रीति-प्रंथकारों की कोटि में ही रक्ली जायँगी। मक्त कवियों को हृदय की श्रंतुभृतियों को व्यक्त करने का जितना उत्साह रहता था उतना श्रंपनी भाषा को सजाने का नहीं। उनकी भाषा उनके हृदय से निकले हुए उद्गारों से श्रोत-प्रोत है यद्यपि उसमें श्रंपना निजी सींदर्य श्रविक नहीं है। श्रंगारी कवियों की रचनाश्रों में बाह्य उपकरणों द्वारा भाषा को श्रामृषित करने का श्राग्रंह विशेष रूप से हिंदिगोचर होता है। इसी कारण उनमें वह नैसर्गिक मर्मर्स्पर्शिता नहीं है जो भक्ति-काल के कवियों के काव्य में मिलती है। 'कवित्त-रत्नांकर' की मांघा को भी इसी प्रकार का समक्तना चाहिए। उसकी माघा का सौंदर्य भावों की तन्मयता के फलस्वरूप न होकर श्रलंकारों की तहक-भड़क के कारण ही है।

सेनापति बजमावा लिखने में बहुत ही दच्च थे। उनके शिलब्ट कवित्तों

र पाँचवी तरंग, छंद १६

पर विचार करते समय हम देख चुके हैं कि भाषा के साधारण से साधारण शब्दों द्वारा उन्होंने कितनी सुंदर रचना की है। ब्रजभाषा से इतना परिचित होने के कारण ही उन्हें शिलष्ट काव्य लिखने में खपूर्व सफलता मिली है। उनकी भाषा में संस्कृत शब्दों के तत्सम रूपों का प्रयोग कम हुआ है। ऐसे छंद कम मिलते हैं जिनका सौंदर्य संस्कृत की शब्दावली पर ही अवलंबित हो। संस्कृत शब्दावली प्रधान एक छुप्पय देखिये—

> श्री वृंदाबन चंद, सुभग धाराधर सुन्दर। दनुज-बंस-बन-दहन, बीर जदुबंस-पुरंदर॥ श्रति बिलसति बनमाल, चारु सरसीरुह लोचन। बल बिदलित गजराज, बिहित वसुदेव बिमोचन। सेनापित कमला-हदय, कालिय-फन-भूषन चरन। करुनालय सेवौ सदा, गोबरधन गिरवर धरन ॥

विदेशी शब्दों में से कुछ शब्द फारसी भाषा के हैं। इनके भी तद्भव रूप हो मिलते हैं। राजनीतिक कारणों से इनका प्रयोग सर्वधाधारणा में भी हो गया था। फारसी शब्द अधिकतर पहली तरंग में प्रयुक्त हुए हैं। उदा- हरणार्थ — पाइपोस (पागेश), बरदार, दादनी, रोसन (रोशन), मिही, आसना (आशना), गोसे (गोशा), ज्यारी (ज्यारो), रुखं (रुज़), ब्रिजी। दो एक अरबी के शब्द भी मिलते हैं — अरस (अर्श), लिवास, इतबार (एतबार); किंतु इन शब्दों की संख्या बहुत हो सीमित हैं।

्प्रादेशिकता के विचार से 'कवित्त-रताकर' की भाषा में खड़ीबोली के कितपय रूपों का प्रभाव लिख्त होता है। जैसे कालवाची कियाविशेषण 'पीछे' का प्रयोग छवेंत्र पाया जाता है। इसी प्रकार अनिश्चयवाचक छवेनाम 'कोई' तथ्या 'कोऊ' दोनों व्यवद्धत हुए हैं। उच्चारण 'को दृष्टि से भी कुछ शब्दों के रूप खड़ीबोली-पन लिए हुए हैं । पूर्वी प्रयोगों में से पंचमी के परसर्ग 'सन' का प्रयोग एक जगह पाया जाता है—

तम कों बसन देत, भूख मैं असन, प्यासे पानी हेतु सन बिन माँगे आनि दीनों है

१ पाँचवी तरंग. छंद २५

#### कविस-रताकर

इसी प्रकार 'कर' का प्रयोग षष्टी के परसर्ग के रूप में दो बार हुआ है-

- (१) कहा जगत श्राधार ? कहा श्राधार प्रान कर ? ?
- (२) सेनापित धुनि महा सिद्ध मुनि जस कर ताहि सुनि तसकर श्रासनि मरत हैं

एक स्थान पर 'कवन' (कौन) मिलता है— को तीजी अवतार ! कवन बासी सुजंग मुख !

किंतु ऐसे रूपों का प्रयोग इन उदाहरणों तक ही सीमित समितिए। संभव है खोजने पर कुछ प्रयोग और मिल जायें। ऋष्युनिक दृष्टि से पश्चिमी प्रदेश के लेखकों में इनका पाया जाना ऋष्य्यंजनक ऋवश्य है किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर १७वीं शताब्दी की ब्रज में इस तरह के कुछ प्रयोगों का मिलना असंभव नहीं है। उपर्युक्त प्रयोगों को छोड़कर 'कवित्त रताकर' की भाषा शुद्ध ब्रजमाधा है।

्रेसेनापित की माषा में प्रसाद तथा श्रोज गुण प्रधानता से पाए जाते हैं। श्रोज-पूर्ण भाषा लिखने में सेनापित बहुत निपुण हैं। श्रोज गुण लाने के लिए उन्होंने कुछ शब्दों के द्वित्व रूपों का भी प्रयोग किया है, जैसे 'श्रांख्ख' 'पिख्खि', 'किस्ति', बुल्लिय', 'द्वद्विय' श्रादि । किंतु ऐसे शब्द बहुधा छप्पयों में ही मिलते हैं। 'दुष्जन', 'पब्बय' श्रादि हीं-एक शब्दों को छोड़ कर किस्तों में ये बिलकुल नहीं हैं। किंत ने ऐसे श्रवसरों पर बहुधा श्रनुप्रास से सहायता ली है। दिखिए हन्मान के गर्व-कथन को कैसे श्रोज-पूर्ण शब्दों द्वारा कहलाया गया है—

कीजिये रजाइस कों हरि पुर जाइ सकों, पौनों बीर जाइ सकों जा तन खरोसी है। काड़ू कों न डर, सेनापित हों निडर सदा, जाके सिर उपर जु साई राम तोसी है॥ कुजिस कठोरन कों देखीं नख-कोरन कों, जाए नैंक पोरन कों मेरु चून कैसो है।

१ पाँचवी' तरंग, छंद ३७

२ पहली तरंग, छ द ९०

३ पॉचवी तरंग, छंद १८

चूर करों सोरन कों, कोटि कोट तोरन कीं लंका गढ़ फोरन कीं, को रन कीं मोसी हैं: !

भ्राधुर्य की स्रोर सेनापित का ध्यान ग्रधिक न या । फिर भी कुछ किलों में शब्द-सौंदर्य का विधान किया गया है—

तोर्यो है पिनाक, नाक-पाल बरसत फूल,
सेनापित कीरित बखाने रामचंद की।
ले के जयमाल सिय बाल है बिलोकों छुबि,
दसरथ लाल के बदन-ग्ररबिंद की।
परी प्रोम फंद, उर बाद्यो है श्रनंद श्रति,
श्रास्त्री मंद-मंद, चाल चलति गयंद की।

बरन कनक बनी, बानक बनक श्राई,

मनक मनक बेटी जनक नरिंद की<sup>र</sup> ॥

्रवित गुण शिलब्द रचनाश्रों को छोड़कर प्रायः सर्वत्र ही प्राप्त होता है। किन ने 'व्यंजना' का उपयोग बहुत कम किया है। लाचिणिक शब्द भी थोड़े ही हैं। 'किन त रजाकर' की भाषा में श्राभिषेयार्थ ही प्रधान है। शिलब्द किनों के दो श्रर्थ होते हैं, किंतु ने दोनों श्रर्थ नाच्यार्थ ही रहते हैं, श्रतएन नहीं भी श्रमिषा ही मिनी जायगी।

ंसेनापित की भाषा सुव्यवस्थित तथा परिमार्जित है, उसमें राव्दों के विकृत रूप श्रधिक नहीं मिलते हैं। किंतु एक श्राध जगह गढ़े हुए शब्द भी देखे जाते हैं ं

(१) द्रौपदी सभा मैं श्रानि ठाड़ी कीनी हठ करि,
कौरव कुपित कहाँ काहू कौं न मानहीं।
लच्छक नरेस पे न रच्छक उठत कोई,
परी है बिपत्ति पित लागी पतता नहीं ।।
(२) धुनि मुनि कोकिल की बिरहिनि को किलकी
केका के सुने तें प्रान एकाके रहत है ४।/

१ चौथी तरंग, ४२

र चौथी तरंग, इंद १७

३ पाँचवी तरंग, ४२

४ तीसरी तरंग, छंद २५

्छंदोभंग दोष केवल एक ही कवित्त में है और वह भी प्रतिलिपिकारों के प्रमाद के कारण हो गया है। पर यति गति संबंधी दोष कई स्थलों पर हैं और उन सब का उत्तरदायित्व प्रतिलिपिकारों के सिर नहीं मढ़ा जा सकता है) जैसे—

(१) मृप सभा भूषन, छिपाबी पर दूपन, कु-बोल एक हु खन कहेन देह पाइ कै।

(२) कर न सँदेह रे, कही मैं चित देह रे, क-हा है बीच देहरे ? कहा है बीच देह रे<sup>२</sup> ?

(३) गरजत घन, तरजत है मदन, जर-जत तन मन नीर नैंननि बहत है<sup>3</sup>।

(४) सेनापित होत सीतलता (१) है सहस गुनी, रजनी की फाँई वासर (१) मैं फमकित है ।

• र्यहाँ पर १६, १५ की यित का क्रम तो ठीक है, किन्तु प्रथमाष्टक में ही दो विषम पदों ('शारंग' तथा 'सुनावै') के बीच में एक सम पद ('धुनि') रक्खा हुन्ना है; इसीसे लय विगड़ गई है। यह प्रयोग निकृष्ट माना जाता है। गित की हिन्द से उक्त पंक्ति इस प्रकार होनी चाहिए—

> सारंग सुनावे धुनि रस बरसावे घन, मन हरवावे मोर श्रति श्रभिराम है। ७--हस्तिलिखित प्रतियाँ

'किवत्त रताकर' के वर्तमान संपादन की आधारमृत समस्त इस्त-लिखित प्रतिया, 'अ' प्रति को छोड़ कर, भरतपुर के राजकीय पुस्तकालय से

१ पहली तरंग, छद ४

र पाँचवी' तरंग, छंद ३१

इ तीसरी तरंग, छंद २५

४ तीसरी तरंग; छन्द ५०

५ पहली तरङ्ग छन्द १२

प्राप्त हुई हैं । नीचे इनका सूच्म विवरण दिया जाता है :-

१ क: —यह प्रति प्रयाग विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी विभाग के अध्यापक पं० शिवाधार पाँडे से प्राप्त हुई है। 'किवत-रक्षाकर' की अन्य इस्तिलिखत प्रतियों के क्षाय पाँडे जी ने, कन् १६२२ में, इसकी भी नक़ल की थी। उनका कहना है कि जिस पोथी से उन्होंने यह प्रतिलिपि की यो वह नितांत प्रामाणिक जान पड़ती थी। उसके कागृज़ का रंग बहुत हलकी ललाई लिए हुए कुछ-कुछ भूरे रंग से मिलता-जुलता था। वह विकर्णाकार Diagonally लिखी हुई थी। उसका अंतिम पृष्ट फटा हुवा था, इससे उसके लिपिकाल का कुछ पता न चल सका था। उसमें किसी अीनाथ मिश्र का नाम लिखा हुआ था जो संभवतः उसके लिपिकार रहे होंगे। पं० राजनाथ पाँडे के अनुसार वह प्रति अव भरतपुर में अप्राप्य है।

'कविच-रत्नाकर' का संपादन करने में 'क' प्रति से शिशेष सहायता मिली है।

२ ख: — यह प्रति भरतपुर के पुस्तकालय में प्राप्य है। वहाँ इसका मं० ७३ है तथा पृष्ठ-संख्या २१७ है। लिपिकाल नहीं दिया हुन्ना है। इस प्रति में एकारांत शब्दों का बाहुल्य है यद्यपि ऐकारांत तथा श्रोकारांत रूप भी यत्र-तत्र पाये जाते हैं। इसमें सबन्न 'ख' को 'घ' लिखा है। इसके 'श्लेष-वर्णन' में ६५ किन्त हैं।

३ ग:— भरतपुर के पुस्तकालय में इसका नं० २३३ है तथा पृष्ठ संख्या ६६ है। जिस पोथी से पं० शिवाधार ने 'क' प्रति को नकल किया था उसके विवरण में तथा इस प्रति की अनेक बातों में बहुत साम्य है। यह भी विकर्णा-कार लिखी हुई है। कागज का रंग भी वैसा ही है। अंतिम पृष्ठ पर 'श्रीनाथ मिश्र' भी लिखा हुआ मिलता है। इन वातों को देखने से अनुमान ऐसा होता है कि 'ग' प्रति वही है जिसकी पं० शिवाधार पाँडे ने प्रतिलिपि की थी। कितु 'क' तथा 'ग' प्रति के पाठों में अनेक स्थलों पर अन्तर मिला। उदाहरण्यक्ष 'क' तथा 'ग' प्रति के पाठों में अनेक स्थलों पर अन्तर मिला। उदाहरण्यक्ष 'क' की पहली तरंग में ६६ कवित्त पाये जाते हैं किंतु 'ग' में केवल स्थ ही हैं। खेद है कि इन दोनों प्रतियों के पाठों को मिलान करने का अधिक अवसर न प्राप्त हो सका। इससे निश्चत कप से यह नहीं कहा जा सकता कि 'क' तथा 'ग' प्रतियों वास्तव में एक हैं अथवा भिन्न।

४ घ: -- यह प्रति भरतपुर के पुस्तकालय में मतिराम कृत 'ल्लित-

ललाम' के साथ पाई जाती है, जिसका नं० ५२ है। संभवतः यह भी उसी समय की लिखी हुई है जिस समय 'लिखित-ललाम' की प्रतिलिपि की गई थी क्योंकि दोनों पोधियों की लिखावट बिलकुल एक सी है। 'लिखित-सलाम' का लिपिहाल चैत बदी १३, सं० १८८० दिया हु ग्रा है। अप्रतएव यह प्रति भी सं० १८८० की लिखी हुई मानी जा सकती है। इसमें 'कबित्त-रलाकर की चोथी तथा पाँचवीं तरंगें नहीं हैं।

प्रनः—यह प्रति श्रावण सुदी १४ बुधवार सं० १८१८ में किसी 'प्राण्जीवन त्रावाड़ी' द्वारा लिखी गई थी। भरतपुर के पुस्तकालय के इसका नं० २११ क है। पृष्ठ-संख्या ५७ है। पहली तरंग में ७० छंद हैं। पाँचवीं तरंग में ३३वें किवत्त के श्रागे से श्रालम कृत नायक-नायिका भेद लिखा हुश्रा है यद्यपि ग्रंथ के श्रंत में सुर्खी से यह लिखा है— ''इति श्री सेनापित विश्वित कवित्त रताकरें पंचमस्तरंग संपूर्ण''।

श्रर्थं की दृष्टि से इस प्रति के पाठ विशेष शुद्ध हैं। 'कवित्त-रत्नाकर' के संपादन में 'क' प्रति के श्रतिरिक्त इससे भी विशेष सहायता मिली है।

६ छ :—इस प्रति में पहली तरंग में ६६, दूसरी में ५४ तथा तीसरी में ६१ छंद पाये जाते हैं। लिपिकार का नाम ठाकुर दीस मिश्न है —'लिखित ठाकुरदास मिश्न ब्रात्म ब्रथें: सं० १८३२ मीती श्रावण कृष्ण ५ चंद्रवासरे"। चौथी तथा पाँचवीं तरंगें इसमें नहीं हैं।

७ त: — इसमें पहली तरंग में ५५ तथा दूसरी में केवल ५ छंद हैं। अविशब्द तरंगें इसमें नहीं हैं । तिथि तथा लिपिकार का कुछ पता नहीं मिलता है।

८,६,१० च, ज तथा ट: — ये वास्तव में पूर्ण प्रतियां नहीं हैं। भरतपुर पुस्तकालय में कुछ संग्रह ग्रंथ हैं, उन्हीं में ये पाई जाती हैं। च तथा ज में रामायण तथा रामरसायन संबंधी छंद हैं। ट में इनके अतिरिक्त कुछ श्रंगार-संबंधी छंद भी मिलते हैं।

१८ त्र :—यह प्रति हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान् पं॰ कृष्णाविद्वारी
मिश्र के यहाँ है। किसी बलदेव मिश्र ने मिश्र जी के स्वर्गीय पितृच्य श्रीमान्
पं॰ जुगुलिकशोर मिश्र के लिए 'कवित्त-रत्नाकर' की किसी पोथी से इसे
था। इस प्रति के श्रंत में लिखा है: — "श्रो सं॰ १६४१ श्रस्विन के तिथी दितीयायां लिखितमिदं पुस्तकं बलदेव मिश्रेण मिश्रजुगुल-

# भूमिका

किशोरस्य पाठार्थ श्री शुभस्थान गन्धौली ग्रामस्य लंबरदार । श्री जानकी बस्लमो जयति । श्री कृष्णाय नमो नमः।"

श्रन्य प्रतियों के छंदों से इसके छंदों की तुलना करने पर यह जात होता है कि इसके पाठों को कहीं-कहीं शोध दिया गया है। श्रतएव इसके पाठों को श्रिधक प्रामाणिक नहीं माना गया है। इसमें कुछ छंद ऐसे मिलते हैं जो श्रन्थ किसी भी प्राचीन प्रति में नहीं हैं। इसी से उन्हें 'परिशिष्ट' में दे दिया गया है।

# ८ - संपादन-सिद्धांत

किसी प्राचीन किय को रचनाओं के मूल रूप को उपस्थित कर सकता प्रायः दुस्तर होता है। आदर्शरूप से तो यह तभी हो सकता है जब स्वयं किय के हाथ का लिखा हुआ अंथ प्राप्त हो जाय। यदि इस प्रकार का कोई अंथ मिल जाय तब तो उसके संपादन का प्रश्न ही नहीं उठेगा। किन्तु ऐसा बहुत कम होता है। बहुधा ऐसे अन्थ प्राप्त होते हैं जो मूल अन्थ की न जाने कितनी प्रतिलिपियों के बाद के होते हैं। प्रायः प्रत्येक लिपिकार प्रतिलिपि करते समय देश-काल तथा अपनी प्रिस्थित-विशेष के अनुसार अपनी भाषा का प्रभाव भी उस अंथ पर छोड़ देता है। सैकड़ों वधों तक यही कम चलते रहने से मूल अन्थ का वास्तविक स्वरूप अंतिहिंत हो जाता है। इन प्रभावों को हटा कर, किय की रचना के मूल रूप के निकटतम पहुँचना ही किसी अन्थ के संपादक का कर्षांव्य है।

इस इब्टि से जो प्रति जितनी ही प्राचीन होगी उतना ही उसका महत्व बढ़ जायगा। यदि वह स्वयं कि के प्रदेश में लिखी गई है तन तो वह और भी मान्य हो जायगी। खेद है कि 'कवित्त रताकर' की प्राप्त इस्तिलिखत प्रतियों में एक भी प्रति इस प्रकार की नहीं है। उसकी दो-एक प्रतियाँ देखने में बहुत प्राचीन जान पड़ती हैं किन्तु उनमें लिपिकाल का कोई निर्देश न होने के कारण उनके सम्बन्ध में कोई बात निश्चयात्मक रीति से नहीं कही जा सकती है। 'न' प्रति 'कवित्त-रत्नाकर' के रचना काल से लगभग ११२ वर्ष बाद की लिखी हुई है। इसका लिपिकाल सं० १८१८ है। श्रतएव 'क' तथा 'ग' प्रति के साथ साथ इसके पाठों को श्रिषक प्रामाणिक माना गया है।

प्रादेशिकता के विचार से 'ब' प्रति को इम निश्चित रूप से भरतपुर

# कवित्त-रत्नाकरं

का लिखा हुआ कह सकते हैं क्यों कि उसमें इस बात का निर्देश पाया जाता है। 'किवित्त-रत्नाकर' की अधिकांश प्रतियाँ भरतपुर ही में पाई जाती हैं। इससे इस बात का अनुमान इद हो जाता है कि भरतपुर के समीपस्थ किसी स्थान से सेनापित का सम्बन्ध अवश्य रहा होगा और फलतः उन पर भरतपुर की भाषा का थोड़ा-बहुत प्रभाव पाया जाना भी स्वामाविक ही है। किन्तु फिर भी सेनापित की भाषा का मूल ढाँचा बुलन्दशहर का ही होगा।

ब्रजभाषा की अन्य इस्तिलिखित प्रतियों के समान 'कवित्त-रत्नाकर'की विभिन्न प्रतियों में भी एक ही शब्द कई रूपों में लिखा हुआ पाया जाता है। जहाँ एक स्थल पर शब्दों के ऐकारांत तथा श्रीकारांत रूप लिखे-हए हैं वहीं दसरी जगह उन्हीं शब्दों के एकारांत तथा श्रोंकारांत रूप मिलते हैं। जैसे परसर्ग 'ते' तथा 'को' कहीं तो 'ते' तथा 'को' लिखे हुए हैं स्त्रीर कहीं 'तै' तका 'की' के रूप में हैं। सानुनासिक तथा निरनुनासिक रूपों की हब्टि से ऐसे शब्दों के चार रूप हैं—'ते,' 'तें' 'ते,' 'तें' तथा 'को', को, 'कों', 'कों'। "एँ श्रो ए-श्रो के स्थान पर विशेष श्रर्द्ध-विवृत उच्चारण मथुरा, श्रागरा, भौलपुर के प्रदेशों में तथा एटा श्रीर बुलन्दशहर के कुछ भागों में विशेष रूप से प्रचलित हैं। इन ध्वनियों के लिए पृथक वर्गों के स्त्रभाव के कारण इन्हें प्रायः ऐ औ लिख दिश जाता था ।" इस विचार से प्रायः ऐकारांत तथा श्रीकारांत रूप ही सेनापति द्वारा लिखित माने गये हैं श्रीर तदनुसार उन्हीं को मूल पाठ में दिया गया है। अनुनासिकता की प्रवृत्ति आजकल भी पश्चिमी ब्रज की बोलचाल में पाई जाती है। इसी कारण शब्दों के सानु-नास्तिक रूपों को भी ययास्थान सुरिच्चत रक्का गया है। 'कवित्त-रत्नाकर' की प्राचीन प्रतियों में प्रयुक्त सन्दों की गणना करने पर भी हम उपर्युक्त निक्कर्ष पर ∶ ही .पहुँचते हैं । इसिल्एं साधारगतया शन्दों के सानुनार्षिक ऐकारीत तथा श्रीकारांत रूपों को सेनापति द्वारा लिखित मान लेने में कोई विशेष श्रापंति नहीं जान पड़ती।

किन्तु प्रतियों को ध्यान से देखने पर कुछ एकारांत शब्दों के संबन्ध में योड़ी कहिनाई उपस्थित होती है। बाके, ताके, जाके आदि पुरुषवाची और संबंधवाची सर्वनाम, ऐसे, जैसे, तैसे आदि रीतिवाची क्रियाविशेषण तथा आगे,

<sup>ं</sup> १ डा • थीरेन्द्र बर्मा: 'मजमत्वा न्यावंत्राः' ।

पीछे ब्रादि कालवाची कियाविशेषण प्रायः अधिकांश प्रतियों में निरन्तनाधिक क्यों में डी व्यवहृत हैं। 'कवित्त-रत्नाकर' में 'कैसे' लगभग २२ बार प्रयुक्त हम्रा है। 'क' में यह १५ बार, 'ख' में १२ बार, 'ग' में १० बार तथा 'न' में १५ बार पाया जाता है। केवल 'घ' में इसके अधिकांश रूप ऐकार प्रधान हैं। 'ऐसे', 'जैमे' तथा 'शके', 'ताके', आदि तो प्राय: सभी प्रतियों में निरतनासिक तथा एकारांत रूपों में हैं। श्रवएव इनकी उपेता करना समीचीन नहीं समभा गया। बहत संभव है कि बलन्दशहर के पड़ोस के मेरठ श्रादि जिलों में बोली जाने वाली खड़ीबोली के प्रभाव के कारण कुछ शब्दों को एकारांत रूपों में व्यवहृत किया जाने लगा हो। स्वयं 'कवित्त रस्नाकर' में ऐसे शब्द प्रयुक्त हैं जो खड़ीबोली के प्रभाव की सूचना देते हैं। दो एक-स्थलों को छोड़ कर प्रायः सर्वत्र ही 'पीछे' का प्रयोग मिलता है यद्यपि ब्रज-प्रदेश में यह 'पाछे', 'वार्छें' आदि रूपों में प्रयुक्त होता है । ब्रज के अनिश्चयवाचक-सर्वनाम 'कोऊ' के साथ-साथ अनेक स्थलों पर खड़ीबोली का अनिश्चय वाचक सर्वनाम 'कोई' भी प्रयुक्त हुन्ना है। बुलन्दशहर गज़ेटियर के लेखक ने भी इस श्रोर संकेत किया है । इन सब बातों पर बिचार करने के बाद इन विशेष निरनुनासिक एकारांत शब्द को ज्यों का स्यों रख दिया गया है।

कुछ प्रतिथों में श्रकारांत शब्दों के स्थान पर उकारांत तथा इकारांत शब्दों का प्रयोग हुआ हैं यद्यपि दो-एक प्रतियाँ ऐसी भी हैं जिनमें यह पृतृत्ति बहुत कम मिनती है। जैसे 'क,' 'ग' श्रादि में 'पंथु','ईटु', 'बरनु', लालु' नैंकु' तथा 'चालि', 'पियनि,' 'श्रांखिनि' श्रादि का प्रयोग बहुतायत से मिलता है किंतु 'ख' तथा 'घ' श्रादि प्रतियों में इन्हें श्रधिकतर 'पंथ', 'ईट', 'बरन,' 'लाल', 'नैंक' तथा 'चाल', 'गियन', 'श्रांखिनि' श्रादि रूपों में लिखा गया है।

<sup>&</sup>quot;The Common speech of the people is the form of western Hiudi known as Braj. Although in the northern part of the district, as in Meerut, the ordinary Hindustani or Urdu is commonly spoken and everywhere the two forms are mixed. The proximity of Delhi must have had a considerable influence on the longuage of the district.....".

वर्तमान समय में उकारांते तथा इकारांत रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति श्रलीगढ़ के श्रासपास के गाँवों में विशेष पाई जाती है। ऐतिह क दृष्टि से १७वीं शताब्दी में इन रूपों का प्रचार कुछ श्रिषक श्रवश्य रहा होगा। किन्तु संभवतः राज-दरवार से संबंध रखने वाले किव इस प्रवृत्ति से बचते होंगे। नागिरे को लिए ग्रामीण उच्चारणों से बचना श्रास्यंत स्वाभाविक वात है। साथ ही यह भी श्रावश्यक नहीं है कि ब्रजभाषा के किसी शब्द के ठेठ रूप का प्रयोग सब किवयों ने किया हो। श्रतएव "किन्हीं विशेष रूपों को विशुद्ध बज मान कर समस्त लेखकों की कृतियों में एकरूपता कर देना, संपादन करना नहीं, बिलेक ग्रंथों को श्रयने मतानुसार शोध देना है" क्योंकि किसी "ग्रन्थ के संपादन का उद्देश्य लेखक के मूल रूप को सुरिच्त करना है न कि उनकी भाषा को किसी कसीटी के श्रनुसार परिवर्तित कर देना भा" इस दृष्टि से 'कवित्त-रस्नाकर' के मूल पाठ में शब्दों के श्रकारांत रूपों को ही रक्वा गया है।

उकार तथा इकार की प्रवृत्ति कुछ श्रन्थ शब्दों में भी मिलती है , किंतु वह उपलिखित प्रवृत्ति से बिलकुल भिन्न है । जैसे 'भाव' 'चाव', 'राव,' 'पावक', 'पाउक', तथा 'गाइ,' कार,' 'भाइ', 'नाइक', 'रघुराइ' श्रादि रूप ही श्रिधिकतर पाए जाते हैं । बात यह है कि 'व' तथा'य' संयुक्त स्वर हैं श्रीर क्रमशः 'उ + श्र, तथाइ + श्र' स्वरों के संयोग से बने हैं । इन ध्वनियों के पहले जहाँ कहीं श्राकार का प्रयोग पाया जाता है वहाँ उच्चारण में कुछ कठिनाई उपस्थित हो जाती है ; इसी कारण बोलचाल की ब्रजभाषा में प्रायः श्रंतिम स्वर ज्ञप्त हो गया था श्रीर 'भाउ,' 'चाउ', 'राउ', पाउस' तथा 'गाइ', 'श्राह', 'भाइ' श्रादि रूपों का चलन हो गया था। ऐसे शब्दों को यथायान सुरच्चित रक्खा गया है।

क्रियार्थक संज्ञा के संयोगात्मक रूप 'चलैं,' पियें,' देखें' इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं। ब्रजमाषा के प्रसिद्ध मर्मज्ञ स्वर्गीय 'रत्नाकर' जी ऐसे समस्त शब्दों के सानुनासिक ऐकारांत रूप ही प्रामाश्विक मानते हैं। 'कवित्त-रत्नाकर' में तृतीया अथवा पंचमी के अर्थ में पाये जाने वाले ऐसे शब्द सानुनासिक तथा

# भूमिका

ऐकारांत रक्ले गए हैं किंतु सप्तमी के श्रर्थ में प्रयुक्त शब्दों के एकारांत तथा निरनुनासिक रूप (जैसे चले, पिये, देखे इत्यादि) ही रक्ले गए हैं, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से इनके सानुनासिक ऐकारांत रूप नहीं पाए जाते हैं।

प्रायः ऋधिकांश प्राचीन प्रतियों में 'कीन्हें', 'लीन्हें', 'दीन्हें' ऋगिद शब्दों के महाप्राण ऋंश का लोप पाया जाता है ऋतएव इनके स्थान पर 'कीने', 'लीने' 'दीने' ऋगिद रूपों को मूल पाठ में रक्खा गया है।

'किवित्त-रत्नाकर' में कुछ स्थलों पर पूर्वी प्रयोग भी हैं। प्रश्नवाचक हर्वनाम 'कौन' के स्थान पर एक जगह 'कवन' पाया जाता है। संबंधकारक के चिह्न 'कौ' के स्थान पर दो छंदों में 'कर' का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार 'सन' पंचमी के परसर्ग के रूप में प्रयुक्त मिलता है। किंतु ऐसे प्रयोग बहुत थोड़े हैं। ठेठ पछाँहीं लेखक की रचनाओं में ऐसे रूपो का पाया जाना थोड़ा आश्चर्यजनक तो है पर असंभव नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक हिंद से ये प्रयोग अधिक प्राचीन हैं। जैसे 'कौन' की व्युत्पित्त संस्कृत कः पुनः से इस प्रकार मानी जाती है — सं० कः पुनः, प्रा० कवन, कवण, कोउण, हि० कौन। संभव है 'कवन' का प्रयोग सेनापित के समय में थोड़ा बहुत होता हो। जो हो, प्रतियों में इस प्रकार के पूर्वी प्रयोग कुछ स्थलों पर मिलते हैं और उन्हें यथास्थान रहने दिया गया है।

'गति' तथा 'यति' सम्बन्धी दोषों को शोधने के बजाय प्रश्नवाचक चिह्न (१) लगाकर रख दिया गया है।

'कवित्त-रत्नाकर' के कुछ छंद दो तरगों में समान रूप से पाये जाते हैं। इस विषयं में कोई हेर-फेर नहीं किया गया है क्योंकि स्वयं कवि ने उन छंदों को उस रूप में रक्खा है।

जो हो, बिना किसी आधार के अन्य के किसी शब्द को अपनी आरे से परिवर्तित कर देने का दुःसाइस नहीं किया गया है।

उमाशंकर शुक्ल

पहली और तीक्तर तांग ?

# पहली तर ग

# इलेष-वर्णन

परम जोति जाकी श्रनंत, रिम रही निरंतर। श्रादि, मध्य श्ररु श्रंत, गगन , दस-दिसि, बहिरंतर ॥ पुरान-इतिहास . बंद बंदीजन गावत । गुन श्रनवरत , पार ब्रह्मादि न पावत ॥ धरत ध्यान श्रानंद-घन<sup>9</sup>, रिद्धि-सिद्धि-मंगल-करन। सेनापति नाइक श्रनेक ब्रह्मंड कों , एक राम संतत-सरन ॥१॥ सुरतर सार की, सवाँरी है बिरंचि पचि<sup>2</sup>. कंचन खिंचत चिंतामनि के जराइ की। रानी कमला कों 3 पिय-श्रागम कहनहारी, सुरसरि-सखी, सुख-दैनी, प्रभु-पाइ की॥ बेद मैं बखानी, तीनि लोकन की उक्तरानी, सब जग जानी सेनापति के सहाइ की। देव-दुख-दंडन, भरत-सिर-मंडन, वे बंदौं श्रघ-खंडन खराऊँ रघुराइ की ॥२॥ पाई जो कबिन जल-थल जप-तप करि, बिद्या उर धरि, परिहरि रस-रोसौ है। ताही कविताई की सुजस पसु वाहत है, सेनापति जानत जो अच्छर नम्रो सौ है"॥

१ आनन्द निधि (ख) । २ रचि (क); ३ के (क) । ४ जस (ख); ५ सेनापित जानत न अच्छर जो ओसी है (क) (ग) (ख) ।

पाइ के परस जाकों सिलाह सचेन भई, पायौ बोध-सार सारदाहू की, घरो सौ है। श्रीर न भरोसी, जिय परत खरो सी, ताही राम-पद-पंकज की पूरन भरोसी है॥३॥ λ भूप-सभा-भूषन, छिपावौ पर दूपन, कु-बोल एक हू खन, कहें न देह पाइ कै। राज महा जानि, पूरे सकल कलानि, सेना-पति गुन-खानि श्रीर हु कीं गुन-दाइकै॥ तुम ही बताई, कलू कीनी कबिताई, तामें होइ जोगताई<sup>२</sup>, दुचिताई के सुभाइ कै। बुद्धि के बिनाइके, गुसॉई ! कबि नाइके, सु लीजियी बनाइ के कहत सिर नाइ के ॥४॥ दीछित परसराम, दादौ है बिदित नाम, जिन कीने जज्ञ, जाकी जग में बड़ाई है। गंगाधर पिता, गंगाधर की समान जाकों,<sup>3</sup> गंगा तीर बसति अन्यूर्जन पाई है।। महा जानि मनि, बिद्यादान हू कों चिंतामनि, \* हीरामनि दीख्रित तैं पाई पंडिताई है। सेनापति सोई, सीतापति के प्रसाद जाकी सब कबि कान दे सुनत कबिताई है॥४॥ मूढ्न को अगम, सुगम एक ताकों, जाकी तीछन श्रमल बिधि बुद्धि है श्रथाह की। कोई है अभाग, कोई पद है अभाग, सोधि देखे सब श्रंग, सम सुधा के प्रवाह की ॥ ज्ञान के निधान, इंद कोष सावधान जाकी रसिक सुजान सब करत हैं गाहकी। सेवक सियापति कौं, सेनापति किंब सोई, जावी है अरथ कबिताई निरवाह की ॥६॥

र सिकाळ (क) (म) । र भौगाई (ल) । ३ ज की (क) (ग)। ४ वसव (ग) (न)।

दोप सों मलीन, गुन-हीन कविता है, तौ पै, कीने श्ररबीन परबीन कोई बिन ही सिखाए, सब सीखिहैं सुमति जी पै, " सरस अनुप रस रूप यामें धुनि है । दूषन को करि के, कबित्त बिन भूषन कों, जो करें प्रसिद्ध ऐसी कुौन सुर मुनि है अरचत सेनावति चरचत दोऊ, कबित रचत यातें एद चुनि चुनि है॥७। राखित न दोषे पोपे पिंगल के लच्छन की बुध कबि के जो उपकंड ही बसति है। जीए पर्*ै* मेन, कों हरप उपजावति है तजै को कनरसं जो छंद सरसति है। श्रव्छर हैं विशद्<sup>२</sup> करति उपै श्राप सम जाते जगत की जड़ताऊ विनश्ति है (?) मानों छुबि ताकी उद्वत सैबिती की सेना-पति केंबि ताकी कबिताई बिजसित है।।।। तुकन सहित भेली फल कों धरत सुधे दूर कों <sup>3</sup> चलत जे हैं भीर जिय ज्यारी के। जुटतूर प्रेट जम्मित्र लागत बिबिध पर्च सोहत हैं गुन संग स्रवन मिलत मूल कीरति उज्यारी के॥ सोई सीस धुनै जाके उर में चुभत मीके बेग बिधि" जात मन मोहैं नर नारी के। संना शति कबि के कबित्त बिलसत अति मेरे जान बान हैं अचूक चापधारी के ॥ है॥ वानी सों सहित सुबरन मुँहै रहें जहाँ धरति बहुत भाँति श्ररथ समाज की।

१ कोक नर से (ख) (ध), की क नरसे (ग); र स्टल (ख)। ३ के (ञ); ४ मृठ कारित (ञ); ५ मिदि (क) (ग) (ध)। इ. मृहरे है जहाँ (ध)।

संख्या करि लीजे अलंकार हैं अधिक यामें राखी मति ऊपर सरस पेसे पाज को ॥ सुनु महाजन चोरी होति चारि चरन की तात सेनायति कहै तजि करि ब्याज कों। लीजियौ बचाइ ज्यों चुरावे नाहिं कोई सींवी बित की सी थाती मैं किवतन की राज की ॥ १०॥ ज्यापी देस देस बिस्व कीरति उज्यारी जाकी सीते संग लीने जामें केवल सुधाई है। सुर-नर-सुनि जाके<sup>२</sup> दरस कीं तरसत राखत न खर तेजे कला की निकाई है॥ करन के जोर जीति खेत है निसा कलंके 3 सेवक हैं तारे ताकी गनती न पाई है। राजा रामचंद श्रर पून्यों कों उदित चंद सेनापित बरनी दुहू की समताई है॥१५॥ सारंग धुनि सुनावै घन रस बरसावे मोर मन हरषावै श्राति श्रमिराम है (?)। श्रधार बड़ी गरज करनेहार जीवन तपति हरनहार देत मन काम है॥ सीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति पावत अधिक तन मन विसराम है। संपै संग लीने सनमुख तेरे बरसाऊ श्रायी धनस्याम सिखः मानौ घनस्याम है ॥ १२॥ लाह सौं , लसित न्या सोहत सिंगार हार छापा सोनं<sup>9</sup> जरद जुही की ऋति प्यारी है। जाकी रमनीय रीस बाल है रसाल बनी रूप माधुरी अन्प रंभाऊ निवारी है॥

१ भरत (ख)। २ जाकी (क) (ख) (ग); १ निसांक लें कें (घ); ४ एक कहें तारे (अ)। ५ जाया (क) (ग); १ सखी (घ)। ७ छाया सी न (अ)।

#### कवित्त-रताकर

रंग संग काज दक दूक है रहति सनी सहज के रस रंग राचित लसित है लता की निकाई जामें नीकी बनि श्राई मिहीं<sup>2</sup> मिहँदी की समता कों प्यारी परसति हैं ॥१६॥ वैवे भली घरी तन सुख सब गुन भरी नृतन अनूप मिहीं रूप की निकाई है। श्राह्मी चुनि श्राई कैयो पेंचन सौं पाई प्याशी उयों डर्ी मन भाई त्यों त्यों मूड्हिं चढ़ाई है ॥ पूरी गज गति बरदार है सरस श्रति उसा सुमति सेनापति बनि श्राई है। प्रीति सौं बाँधे बनाई राखे छुबि थिरकाइ है काम की सी पाग विधि कामिनी बनाई है ॥१७॥ लीने सुघराई संग सोहत ललित श्रंग सुरत के काम के सुघर" ही बसति है। गौरी नव रस रामकरी है सरस सोहै सुहे के परस कलियान सरसति है॥ सेनापति जाके बाँके रूप उरमत मन बीना मैं मधुर नाद सुधा बरसति है। गूजरी सनक माँक सुभग तनक हम देखी एक बाला राग माला सी लसति है ॥ १८॥ सोहति बहुत् भाँति चीर सौं लपेटी सदा जाकी मध्य द्या सो तौ मैंन को निधान है। तम कौं न राखे सेनावित श्रति रोसन है जा बिना न सुमे होत ब्याकुल जहान है। परत, पतंग मन मोहै तिन तहन के जोति है रदन होति सुरति निदान है।

१ राजत लसत है (ख); २ मिलि (अ; ३ को विनता करित है (न)। ४ थिरमार (व) ५ सुधर (न); ६ सेनापित सदा ज.के का खरमतु मन (न); ७ कनक (अ)। म सुजान (ख)।

पूरी निधि नेह की उज्यारी दिपे देह की स प्यारी तू तौ रेह की निदान समादान है ॥१ ॥ चाहत सकल जाहि रति कै। भ्रमर है जो पुजवित होस उरबसी की बिसाल है। भली बिधि कीनी? रस भरी नव जोबनी है . सेनापति प्यारे बनमाली की रसाल है।। धरति सुबास पूरे गुन कों निशास श्रव फूली सब अंग ऐसी कौंन कलिकाल है। ज्यों न कुम्हिलाइ बंठ लाइ उर लाइ लीजे लाई नव बाल लाल मानों फूल माल है ॥२०॥ केस रहें भारे मित्र कर सौं सुफारे<sup>3</sup> तेरे तोही मांक पैयत मधुर श्रति रस है। तयित बुकाइवे कीं हिय सियराइवे कीं रंभा तें सरस तेरे तन कीं परस है। श्राज धाम धाम पुरइन है कहायो नाम जुके बिहँसत मेली चंद को दरस है। संनापति प्यारी ते ही भुवन की सोभा धारी तू है पदमिनि तेरौं मुख तामरस है॥२१॥ जहां है सुर सभा है सबाह बसुधा को सार जामें लहियत ऐरापति हू की गति है। पेखे उरवसी ऐसी श्रीर है सुकैसी देखी दुति मैनका हू की जो हियरे हरति है।। सेनापति सची जाकी सोभा ना कही बनति कलप लता बिना न कैसे हु रहति है। जागरन ° कारी जाके होत हैं बिहारी मैं नि-हारी श्रमरावती सी भावती लसति है ॥२२॥

#### कवित्त-रताकः

पास की निकाई सेनावति ना कही बनति सोरहै नरद करि रदन सुधारी है। सोभा की बिसातिर चीरे<sup>3</sup> घरति बहुत भांति चतुर है मुख गनि गनि डग धारी है॥ मार ते बचाइ कोड पाउं बिधि कीनौ जग जाके बस परें संत कहत" जुवारी है। जीति की है निधि धनहार कों धरति मीठी ° नारि निहचे के मानों चौपर सवांरी है ॥२३॥ शीतम तिहारे अनगन हैं अमोल धन मेरी तन जात रूप तातें निदरत हो। संनावित पाइ परें बिनती करें हू तुम्हें देति न अधर ती जे तहां कों दरत हो।। बाट मैं मिलाइ तारे तौल्यों बहु बिधि प्यारे दीनी है सजीउ आप तापर अरत हो। पीछे डारि अधमन हम<sup>1</sup>े दीनौ दूनी मन तुम्हें तुय नाय इत पाउ त्न धरत ही ॥२४॥ हुतासन बरत उर ताके रहे बाल मही पर परी भूख न गहति है। सवती कुसुम हू तें कोमल सकल श्रंग स्न १ सेज रत काम केलिकों करति है।। प्रान्यति हेत गेह श्रंग न सुधारै जाके घरी है बरस<sup>१२</sup> तन में न सरसति है। देखी चतुराई सेनायति कविताई की जु भोगिनी की रहि कौं बियोगिनी लहित है ॥२४॥ मोती मनि मानिक रतन करि पूरी धन 🔻 खरे भार भरी श्रनुकुल मन भाइहै।

१ रदन कार बदन (ज); र तिसीति (न), ३ धारी (ञ); ४ क उराब (ख); ५ संदत्त (म); ६ जीति (ञ); ७ पोंदी (ञ), प्रारो (त)। म जो (न); ९ दीनी हैं (त); १० दमें (क)। ११ सूनी (ख), सूने १२ (ञ); वासर (ञ)।

जा घर बनिज़ रहें ताही कों सरस भाग है है सुखी सेनापति जब लिख पाइहै॥ तम पतियार ताके तम ही करन धारी तौही बन बल्ली नीकी वाशि उहराइहै। मध्य रस सिंधु मानों सिंहल तें आई वह तेरी त्रास नाउर गुन गही तीर ब्राइहै ॥२६॥ देखत नई है गिरि छतियाँ रहे हैं कुच निरखी निहारि श्राछे मुख में रदन है। बरसिन सोरहै नवासी एक श्राारी है मंद ही चलति भरी जोबन मदन है॥ केस मानों तूल चौंर मजकत वाके बीच पट के कवील सीभा धरन बदन है। देखियत है सेनापति हरे लाल चीर वारी नारी बुढ़िया निदान बसति सदन है ॥२७॥ मोती हैं दसन मिन मूंगा हैं अधर बर नैंब इंद्रनील नख लाल विलसत हैं। मरकत ढंपन सौं कंचन कलस क्रच चरन पदमराग सोभा सरसत हैं॥ प्यारी कोठरी है धन जोबन जवाहिर की तहाँ सेनापति चित जाइ के धसत हैं। तासों लगे तारे फेरि तारी न लगति क्योंहूँ जाइ<sup>७</sup> बिधे मन<sup>८</sup> तेब कैसे निकसत हैं ॥२८॥ श्रीरे भयी रुख तातें कैसे सखी ज्यारी होति बिफल भए हैं बंद कछ न बसाति है। गोसे न मिलत कैसे तीर कों सँजोग होत पहिली १० नवनि लही ११ जाति कौंन भांति है।

#### कवित्त रताकर

सेनापति लाल स्थाम रंग चित चुमि रह्यौ कैसे के कठिन रित पाउस बिहाति है। श्रावित है लाज कर गहें पंच लोगनि त कान्द्र फिरि गए ज्यों कमान फिरि जाति है ॥२६॥ सोए संग सब राती सीरक परति श्राती पैयत रजाई नैंक ज्ञालिंगन कीने ता। उर सौं उरोज लागि होत हैं दुसाल वेई सुथरी श्रधिक देह कुंदन नवीने तें॥ तन सुख रासि जाके तन के तनकी छुने सेनापति थिरमा रहे समीप लीने तैं। सब सीत हरन बसन को समाज प्यारी . सीत क्यों न हरें उर अंतर के दीने तें ॥३०॥ श्रुरुन श्रधर सोहै सकल बदन चंद मंगल दरस बुध बुद्धि के बिसाल है। सेनापति जासौं जुव जन सब जीवक हैं कबि श्रति संदु गति चलित रसाल है।। तम है चिकुर केतु काम की बिजय निधि जगत जगमगत जाके जोति<sup>3</sup> जाल है. श्रंबर जसित भुगवति दुख रासिन कौं मेरे जान बाल नवग्रहन की माल है।।३१॥ बदन सरोरुह के संग ही जनम जाकों श्रंजन सुरंग समता न परसत है। महा रूखी मुनि हू को हियी चिकनाइ जात सेनापति जलहि जब नैंक दुरसत है।। रूपहिं बढ़ावे सब रसिकन भावे मीठी नेइ उपजाने पे न श्राप बिनसत है।

१ सीवर परत (अ) २ जीवत (छ); ३ जीति (ख); ४ सुगति (क) (ख) (न); ५ चंदन सुगंध (ख) ६ समतन (अ); ७ प्रेमहि [न]।

श्राली बनमाली मन फूल में बसायौ तेरे तिल है कपोल सो श्रमोल बिलसत है ॥३ करन छुवत बीच हुँ के जात कुंडल के रंग मैं करें कलोल काम के सुभट से। चंचल समेत भुव श्रंबर में खेलत हैं देखत ही बाँधें डीठि रहें चटमट से॥ उन्नत सगुन सुद्ध बंस देखि लागे धाइ केलि कला करें चिते? मोहत निपट से। सेनापति प्रभु बरुनी के बस कीने प्यारी नाचत ललन श्रागे नैंना तेरे नट से ॥३३ श्रीसरें हमारे श्रीर बाले हिलि मिलि रमें ईंठ महा<sup>४</sup> ढीठ ऐसे कैसे के निबहिये। सेनापति बहुत अवधि बितै आयौ स्याम समय है उराहने को कछ कहाँ। चहिये॥ श्रादर दे राखे होति प्रगट श्रधीरताई होति हाँ नि जो निदान जान कहिये। याही तें चतुर चतुराई सों कहति मेरे 🛒 मूर्ति के भवन भरतार जनि रहिये॥३४। केसी श्रति बड़े जहाँ श्ररजुन पति काज . अति गति भली बिधि बाजी की सुधारी है। मनी सौं करन बीर संग दुरजोधन के संतनु तने निहारि सुरत्यो बिसारी है॥ सोहत सदा नकुल को है सील सेनापति देखिये सु भीमसैन , श्रंग दुति भारी है। जाके कहें श्रादि सभा परबस परित सो भारत की अनी किथों बनी बर नारी है ॥३४॥

राख्यो घरि लाल रंग रंगित ही अंबर मैं ः 💛 परी अवगुन गाँठि जातें <sup>१</sup> ठहरात है। जोबन की रती सौं मिलाइ धरयी भली भाँति काम की श्रागिनि हू सौं जरिन बुक्तात है॥ पति है अरगज़ा<sup>२</sup> की महिमा तें सेनापति यातें प्रति रति सुख<sup>3</sup> नासि कै सुहात है। सुख कौं निधान मिलें त्रिबिध जगत प्रान मान उद्धि जात ज्यों कपूर उद्धि जात है ॥३६॥ रहे अपसरं ही की सोभा जो अनूप धरि सुभग निकाई लीने चतुर सुनारी है। सेनापति ताके मन बालमें रहें जु एक ध मूरति जगत मैं न रतन सुधारी है ॥ देखेँ प्रीति बाढ़ी श्रीर बाल छुबि डाड़ी र सदा सुम गहनें धरे सु श्रंग दुति भारी है। लोंग सी लुगाई करि बानी छल गाई ताही भाँति है लगाई जिन भेद सी विचारी है ॥३७॥ सदा नंदी जाकों श्रासा कर है विराजमान <sup>१०</sup> नीकौ घनसार हू तैं बरन है तन कों। सैन सुख राखे सुधा दुति जाके सेखर है जाके गौरी की रित जो मथन मदन की ॥ जो है सब भूतन कों अंतर निवासी रमे धरे उर भोगी भेष धरत नगन कों। जानि बिन कर्हें जानि ११ सेनापति कहें मानि बहुधा उमाधन १२ कों भेद छाँडि मन कों ॥३८॥

र तारी (ल); र अगर जा (ख) (ब); र मुख (न); ४ नामुके (ल)। ५ जांनें (ब) ६ रहेजु एक (ब), बसत एक (ल), रहंतु एक (न); ७ में न रजन सुमारी है (छ); ८ छांकि (न);९ दादं (ल)। १० विचार मान (ख); ११ जामि (क) (ख)

जात है न खेयों क्यों हूँ वज्जी न लगत नीकी सोचत श्रधिक मन मूद सब लोग कों। नदीन की नाथ यातें पैरत न बने काह सेनापति राम वीर करता श्रसोग कों॥ दीरघ उसास लेत ग्रहि रहे भारी जहाँ तिमिर है बिकट बतायों पंथ जोग कों। कान्ह के अछत कुंज काम केलि आगार ही तेई बिन कान्ह भई सागर बियोग को ॥३,६॥
नहीं नहीं कर थोरी माँगे सब देन कहें
मंगन को देखि पट देत बार बार है। जिनकों मिलत भली प्रापित की चुद्दी होति.
सदा सब जुन मन भाए निरघार है भें भोगी है रहत बिलसत प्रवनी के मुख्यू कन कन जोरे दान पाठ परिचार है से सेनापित वचन की रचना बिचारी जामें द्युता श्रह सूम दोऊ कीने इकसार हैं ॥४०॥ थोरी कब्रु मांगे होत राखत न प्रान लगि रुखे मन मौंन ह्वे रहत रिस भरि हैं। श्रापने<sup>७</sup> बसन देत जीरिबे की रित खेत बितरत जात धन धरा ही मैं धरि हैं॥ जाँचत ही जाचक सौं प्रगट कहत तुम चिंता मति करौ हम सो असान करिहें। बानी है श्ररथ सेनापति की विचारि देखी दाता अरु सुम दोक कीने सरवरि हैं " ॥ ४ ९ ॥ सब श्रंग थीरे थीरे बहुधा रतन जीरें राखें मुख ऊपर हू जे न इतबार हैं।

#### कवित्त-रताकर

नान्हें बोल बोलें सभै देखत न पट खोलें राज धन राखिबे की पाए अवतार हैं॥ जनम तें कौंडू जे न भरम तें मॉंगे जात<sup>्</sup> सत्तहीन आगे सदा राखत न कार हैं। कामहिं न आवें सेनापति कीं न भावें दोऊ खोजा श्रह सुम सम कीने करतार हैं॥ १२॥ 🕐 खेत के रहैया श्रति अमल श्रहन नैंन श्रोर<sup>४</sup> के श्रसील गुन ही के जे निकेत हैं। जगत बिदित कलिकाल के करन हारे नाहिने समर कहूँ बिजय समेत हैं॥ सेनापति सुमति विचारि ऐसे साहिबन भजी परबीन जाते इ स्रास बस चेत हैं। द्विजन कों रोकि मनि कंचन गनिकै देत रीिक देत $^{\circ}$  हाथी कौं सहज $^{\circ}$  बाजी देत हैं ॥४३॥ $\sim$ ं श्रमत श्रखंड चाउ रहे<sup>९</sup> श्राठ जामें ऐसी तेरी पूरी रती सौं छमासौ सुधरायौ ° है। नरजा मैं मिलै पलरा मैं देखि दुनों सोई सेनापति समुिक विचारि के बतायी है। काहू मैं हैं घटि श्ररु काहू मैं श्रधिक मूँ ठौ<sup>९२</sup> तोमें पूरी चौकस समान में बतायौ 93 है। तोलियत जासों जगत को सुबरन रूपी सो बारहमासी तोरा तोहि बनि आयौ है ॥४४॥ जनम कर्मनि भीन बीर जुद्ध भीत रहें मेवन में सहारमन राखत सहेत १५ हैं।

१ सभा (न); २ मांगे जाते (क) (ख) (ग) । ३ नित (न); ४ और (ख) ञ; ९ हार (न); (ञ): ६ जो ते (क् (६)(छ); ७ देत (क) (ग) (न); द सहन (न) । ९रहें (क) (ग) (व); १० सुघरायी (ख) (व); ११ सुझति (ञ); १२ हूठी (छ); १३ जतायों (न) (ञ)। १४ जनम को मीन (ञ) । १ सचेत (ख)।

लंगर के दाता श्रही भूखन कनक देत एक<sup>र</sup> साधु मने बीस बिस्वा राखि खेत हैं। सेनापति सुमति समुक्ति करि सेवौ इनैं ए तौ जग जानै अवगुन के निकंत हैं। दादनी की बेर जब देनी होत सी की ठौर बड़े हैं <sup>3</sup> निदान तब दोसे एक देत हैं ॥४ गीतहिं सुनावें तिलकन भलकावे भुज 步 मूलन छुपावें द्वारका हू के पयान ही। बैसनव भेष भगतन की कमाई खाहिं संवें हरि साहिबे न साँच है निदान ही॥ देखि के लिबास नीची सबन की नारि होति मोहि के बिकच करें मन धन ध्यान ही । सेनापति सुमति बिचारि देखौ भली भाँति कलि के गुसाई' मानों माँगना समान ही ॥४६ मालै हिंठ लै के भन्ने जन ए बिसारें राज भोग ही सौं काज रीति करें न बरत की। लेहिं कर सदा देह बुरी यों बनावें छाँड़ि निगम की संक श्रब लाज न रमत की।। पाइ पकरावे जो निदान करें उपदेस रास उतसव ही सौं केलि जनमत की। सेनापति निरखि बिचारि के बताए देखीं किं के गुसाई मानों माँगना जगत की ॥४७ पावन श्रधिक सब तीरथ तै जाकी धार जहाँ मरि पायी न्होत सुरपुर पति है। देखत ही जाकों १० भली घाट पहिचानियत एक रूप बानी जाके पानी की रहति है।।

#### कवित्त-रत्नांकर

बडी रज राखे जाकों महा धीर तरसत संनापति ठौर ठौर नीकीये वहित है। पाय पतवारि के कतल करिब कों गंगा पुन्य की श्रमील तरवारि सी लसति है ॥ ४ ८॥ तरे भूखन हैं यातें हुँहै न सुधार कछ (?) ~ बादैगौ त्रिविध<sup>3</sup> ताप दुख हो सौं दहिहै॥ संइत् गुरू चरन<sup>४</sup> जीति काम हू कों बल बेद हु को पूँछि तोसीं यहै तत्त कहिहै॥ कुपथ कों छांड़ी गही सुपथ कों सेनापति सिछा लेह मानि जानि सदा सुख लहिहै। श्रन्युत श्रनंत कहि प्रात सात पुरीन कौं करम करम लेह श्रमर है रहिहै ॥४६॥ रजनी के समै बिन सीरक न सोयी जात 'प्यारी तन सुथरी निपट सुखदाई है। रंगित सुबास राखें भूपति रुचिर साब स्रज की तपति किरनि इन ताई है।। सीतल अधिक याते चंदन सुहात पर श्राँगन ही कल ज्यों त्यों श्रागिन बराई है। ग्रीषम की रितु हिम रितु दोऊ सेनापति लीजिये समुक्ति एक माँति सी बनाई है ॥१०॥ तीर तें अधिक बारिधार निरधार महा दारुन मकर चैन होत है नदीन कों। होति है करकं अति बड़ी न सिराति राति तिल तिल बार प्री प्री बिरहीन कों॥ सीरक अधिक चारि श्रोर श्रवनी रहे न पाँउरीन बिना क्योंहूँ बनत धनीन कों।

सेनापति बरनी है बरचा सिसिर रित मूदन को आगम सगम परबीन को ॥४ नारी नेह भरी कर हिये है तपति खरी जाकों माध घरी बीतें बरख हजार से। उठत भभूके उर डारत<sup>र</sup> गुलाब हू के नवल बधू के अंग तचत अँगार से ॥ सीरी जानि<sup>3</sup> छाती धरी बाल के कमलमाल सेनापति जाके दल सीतल तपार से। खारात न बार ह बिन हरि के बिहार ताही हार के सरोज सुकि होत हैं सुहार से ॥४२ देखें छित श्रंबर जले है चारि श्रोर छोर तिन तरवर सब ही कों रूप हरहाँ है। महा भर लागे जोति भादव की होति चले जलद पवन तन सेक मानों परहा है। द्वारन तरिन पतरें नदी सुख पावें सब सीरी घनछाँह चाहिबोई चित धरयो है॥ देखी चतुराई सैनापति कबिताई की ज़ ग्रीषम विषम बरषा की सम कर यो है ॥ ४३ द्विजन की जामें मरजाद छुटि जाति भेष<sup>७</sup> पहिले बरन कों न तनको निदान है। श्रंग छवि लीन स्नृति धुनि सुनिये न सुखे लागी श्रव लार है न नाक हु कों ज्ञान है। देखिये जवन सोभा घनी १° जुगलीन माँक ११ नाम हु सों १२ नाती कृष्ण केसींकीं जहाँ न है १ 3 सेनापति जामें १४ जग श्रासा ही सौं भटकत याही तें बुढ़ायी कलिकाल के १५ समान है ॥।

#### कवित्त रताकर

क्रस खब रस करि गाई सुर धुनि कहि भाई मन संतन के त्रिभुवन जानी है। देवन उपाइ कीनी यह भी उतारन कों बिसद बरन जाकी सुधा सम बानी है॥ भवपति रूप देह धारी पुत्र सील हरि श्राई सुरपुर तैं धरनि सियरानी है। तीरथ सरब सिरोमनि सेनापति जानी राम की कहानी गंगा-धार सी बखानी है ॥१५॥ सर बली वीर जसुमित को उज्यारी लाल चित्त कों करत चैन बैनहिं सुनाइ कै। सेनापति सदा सुर मनी कौं बसीकरन पूरन करयौ है काम सब कों सहाइ कै॥ नगन सघन धरे गाइन की सुख करे ऐसी तें अचल<sup>3</sup> छत्र धरयी है उचाइ र के। नीके निज बज गिरिधर जिमि महाराज राख्यो है मुसलमान धार तें बचाइ के ॥४६॥ बानरन रास्ने तोरि डारत है श्ररि लंके 🗠 जाके बीर खछन बिराजत निदान है। ्रिश्रंगत को राखे बाहु दूरि करें दूषन<sup>8</sup> कों हरि सभा राजै राज तेज को निधान है ॥ श्रानंद<sup>७</sup> मर्गन द्या देखि जाहि सियारानी सेनापति जाके हेम नगर कों दान है। महा बली बीर बसुदेव कों कुँवर कान्ह सो तौ मेरे जान राजा राम के समान है । ॥१७॥ दिन दिन उदै जाकों अाते है मुद्ति मन देखियै निसान १० जाके आए अति चाइ कै।

सूर के बखाने जाहि सब कों कहें सनेही वैरी महातम जातें जात है बिलाइ के ॥ सुरति सरस सब बार है जसति जाकी सेनापति जो है पद्मिनी सुखदाइकै। पूत दसरथ कों सपूत रघुबीर घीर देख्यौ राजा राम बली मानों दिन नाइकै ॥४८॥ धरयौ है रसाल मोर सरस सिरस रुचि ऊँचे सब कुल मिले गनत न श्रंत है। सुचि है प्रविन बारी भयौ लाज होम तहाँ भौरी देखि होत अलि आनंद अनंत है।। नीकी अगवानी होत सुख जनवासौ सब सजी तेल ताई चैन मैंन मयमंत है। सेनापति धुनि द्विज साखा उच्चरत देखी बनी दुलहिन बनी दूलह बसंत है ॥ १६॥ तब की तिहारी हँसि हिलनि मिलनि वह दैखि जिय जानी हरि बस करि पाए हो। सेनापति श्रधिक श्रयानी मैं न जानी तुम जैंवत ही वाके भ्रँचवत ही पराए हो।। बीते श्रोधि श्रारत त्रियान को बिसारत हो धारत न पाउँ बेग कही कित छाए हो। पहिलो तौ मन मोहौ पोछे कर तन मोहौ प्यारे तुम साँचे मनमोहन कहाए हो ॥६०॥४ जीतत कपोल कों तिलोत्तमें अनुप रूप बात बात ही में मंजु घोषे बरसति है। देखी उरबसी मैंनका हू मैं सरस दुति जंघ जुग सोभा रंभा हू कों निदरति है। सची बिधि ऐसी और कही धों सु कैसी नारि3 सदा हरि भावते की रित कों करित है।

#### कवित्त-रत्नाकर

जाके है १ अधर सुधा सेनापति बसुधा मैं प्यारी सुरपुर हू के सुख बरस्रति हैं॥६१॥ श्रघर कों रस गहें कंठ लपटाइ रहें सेनापति रूप सुधाकर ते सरस है। जे बहुत धन<sup>3</sup> के हरन हारे मन के हैं हीतल में राखे सुख सीतल परस है॥ 🕹 श्रावत जिनके ४ श्रति गजराज गति पावै मंगल है सोभा गुरु सुंदर दूरस है। श्रीर है न रस ऐसी सुनि सखी साँची कहीं मोतिन के देखिबे कों जैसी कछ रस है ॥६२॥ राधिका के गर बढ़यों कान्ह को बिरह ताप कीने उपचार पे न होति सितलाइयें । गुरु जन देखि कही सखिन सौं मन मैं की सेनापति करी है बचन चतुराइये॥ माधव के बिछुरे तें पता न परति कता परी है तपति श्राति मानों तन ताइयै। सौंह वृख भान की न रहे तो जरनि कळू<sup>१</sup>° छाया घनस्याम की जो पूरे पुन्न पाइये ॥६३॥ तेरे उर लागिबे कौं लाल तरसत महा रूप गुने बाँध्यो तू न ताकों उमहति है। यह सुनि बाल जो लों ऊतर कों देइ ११ तो लों श्राइ परी सास बात कैसे निबहति है ॥ रूखी जौ कहित तौ तौ प्रीति न रहित जौब नेह की कहती १२ सास डाटनि दहति है<sup>93</sup>।

सेनापति यातें चतराई सों कहति बलि ष्टार करों ताडि जाहि लाल तू कहति है ॥६४॥ बिरह बिहाल उपचार तें न बोले बाल बोली जो बुलाई नाम कान्ह कों सनाइ कै। याही तें सकानी सास ननद जिठानी तिनें देखि के बजानी सोचि रही सिर नाइके॥ मेट्यों है कलंक बे निसंक गुरु जन कीने राख्यों हरि नेह बात यों कही बनाइ कै। को है ? कित आई ? सेनापित न बसाई सखी कान्ह कान्ह करि कल कान ने कीनी आई कै ॥६४॥ कुबिजा उर लगाई हमहूँ उर लगाई (?) पी रहै दुइ के तन मन वारि दीने हैं। वे तौ एक रति जोग<sup>3</sup> हम एक रति जोग<sup>४</sup> सुल करि उनके हमारे सुल कीने हैं॥ कूबरी यों भ कल पैहै हम इहाँ कल पैहें सेनापति स्यामें समुम्हे यों परबीने हैं। हम वे समान ऊधौ कहौ कौन कारन तैं उन सुख माने हम दुख मानि लीने हैं॥६६॥ देखत न पीछे कों निकासि कैयी कोसन तें लै के करवाल बाग लेत विलसत हैं। साहस की ठौर भीर परे तें सिर कटाहैं सकतिन हू सौं लरिकानि कौं तजत है।। राखत नगारी रज पूरे रहें समर में सदा कर " करें सरन कों जे तकत हैं "।

न), के (अ); २ कलकिन (ख), कुलकिन (न)। ३ भोग (क) (ख); ४ भो

सेनापति बीर सौं लरत हाथ जोरत हैं तातें भूर कातर समान से खगत हैं ॥६७॥ कोट गढ़ गिरि ढाहें जिनकों र दुरग ना हैं बल की अधिक छुबि आरवी असहित हैं। देखिये जिन मैं सदा गति श्रति मंद भारी मानौं ते जलद ते जकरि राखे नित हैं॥ डगनि चलत महा करिनी के बस राखे सब कहें सिंधुर हैं दरद रहित हैं। सेनापित बरने हैं महाराज राम जू कै हाथी हैं सुधारे असवारी के अचित हैं ॥ रूप॥ पूरत हैं कामें सत्यभामा सुख सागर हैं पारिजात हू कों जीति लेत जोर कर के। सदा सुख सोहैं सेनापति बल बीर घीर राखत बिजय बाजी मध्य जो समर के॥ रूप है अन्य सुर मनी १० को बसीकरन जाकों बैन सुने चैन होत नर वर के। नंदन निर्दे दसरथ खु को रामचंद ताके गुन मानों बसुदेव के कुँवर के ॥६ ﴿॥ बीरें खाइ रही तातें सोहति रकतमुखी न गी है नची है संक तिज श्रार भीर की। निरवारे वारन बिसारे पुनि हार हू कों श्राड़ १ हू मुलावै नख-सिख भरी नीर की १२॥ सेनापति पियन कों राखें सावधान धार आगे ही चलावै 13 घात जानि जो सरीर की 18 I

जा पर परित ताहि वाल करि डारे मारि खेलति समर फाग तेग रघुबीर की ॥७०॥ बड़े पे त्रिभंगी रस हु मैं जे न सुधे होत सहज की स्थामताई संदर लहतर हैं। सेनायति सिर धरि सेए लाज<sup>3</sup> छाँडि तातें रूखे गुरुजन बैन रूखेई कहत हैं॥ हरि कों सुनाइ कहै सखी सौं हरिन नेनी कान चतुराई परे कान्ह उमहत है । श्रौर की कहा है" सुमन के नेह चिकनाए (?) मेरे प्रानप्यारे केसी रूखे से रहत हैं॥७१॥ घर के रहत जाके सेनापति पैये सुख जातें होत प्रान समाधान भावी भाँति है। जाकी सुभ गति देखे मानिये परम रति नैंक बिन बोले सुधि बुधि श्रकुलाति है॥ देखत ही देखत बिलानी आगे आँखिन के कर गहि राखी सो न क्योंहर ठहराति है। रस दे के राखी सरबस जानि बार बार नारी गई ख़ूटि जैसे नारी छूटि जाति है ॥७२॥ जाकी जोति पाइ जग रहत जगमगाइ पाइन पदमिनी समूह परसत<sup>९</sup> है। जाके देखें श्रंतर कमल बिगसत चैन पाइ के खुलत नैंन सुख सरसत १° है॥ धाम की है निधिजाके आगे चंद मंद दुति रूप है अनूप मध्य श्रंबर लसत है। मूरित सरस सब बार है तैसित जाकी सोई मित्त सेनापति चित्त में बसत है॥७३॥

#### क्वित्त-रत्नां कर

तारन की जोति जाहि मिले पे बिमल होति जाके पाइ संग मैं न दीप सरसत है । सुवन प्रकास उर जानियै उरध श्रुध 🛧 🗸 सोड<sup>२</sup> तही मध्य जाके जगती<sup>3</sup> रहत है॥ कामना लहत द्विज कौसिक सरब बिधि - कार्र भू सज्जन भजत महातुम हित रत है। सेनापति बैन मरजाद कबिताई की जू हरि रबि श्ररुन तमी कों बरनत है। 1981 प्रबल प्रताप दीप सात हुं तपत जाकों तिन लोक तिमिर के दलन दलत है । देखत अनुप सेनापति राम रूप<sup>७</sup> रिब सबै ग्रभिलाप जाहि देखत फलत है॥ ताही उर धारौं दुरजन कों बिसारी नीच थोरौ धन पाइ महा तुच्छ उछ्जत है। सब बिधि पूरी सुरवर सभा रूरों यह दिनकर सुरी उतराइ न चलत है ॥७१॥ तेरे नीकी वसुधा है वाके ती न वसुधा है त् तौ छत्रपति सो न छत्रपति मानियै। स्र सभा तेरी जोति होति है सहसगुनी एक सूर आगे चंद जोति पै न जानिये॥ ं सेनापति सदा बड़ी र साहिबी श्रचल तेरी निसि-दिन चंद चल जगत बलानियै। महाराज रामचंद चंद तें सरस तू है तेरी समता कों चंद कैसे मन ° श्रानिये ॥ ७ है।। भाँखियाँ सिराती ताप छुाती की बुकाती रोम रोम सरसाती तन सरस<sup>१९</sup> परस ते।

रावरे अधीन तुम बिन अति दीन हम नीर हीन मीन जिमि काहे कों तरसते॥ सेनापति जीवन श्रधार निरधार तम जहाँ को दरत तहाँ टूटत श्ररस ते। उनै उनै गरिज गरिज आए घनस्याम है के बरसाऊ एक बार तो बरसते ॥७७४ पर कर परे यातें र पाती तों न दीनी लाल कीनी मनुहारि सो सभा मैं कत भाखियै। बानी सुनि दूती की जिठानी तें सकानी बात 3 सोचि रही ऊतर उचित कौंन श्राखिये॥ सेनापित तौहीं ४ परबीन बोली बीन जिमि दुहुन की संक सब दूरि करि नाखिये । पाती पाती कहै कोऊ ह लावे जो कहुँ की पाती दै के सिरपाउ तो हरा में बाँधि राखिये ॥७८॥ कीने नारि नीचे बैठी नारी गुरुजन बीच श्रायी है सँदेसी तीहीं रसिक रसाल कीं। सेनापति देखत ही जानि सब जानि गई कह्यौ पर ऊतर<sup>८</sup> उचित ततकाल कों॥ होइ ज्यों सरस काम फीको है कनक धाम ै ° देहूँ तोहि कुंदन जो माल १ है बिसाल कों। बोलि के सुनारी भावते कों तेरी बलिहारी चोकी १२ मेरी देह तू सँजोग कोई लाल को ॥७३। जेती बन बेली श्रोर तिनकी न कीजै दौर राखु मन एक ठौर नीके करि बस मैं। देखि के गुराई चिकनाई बार बार भूति मित जलचाहि धीरता ही को श्रव समें ॥

#### कवित्त-रताकर

मिलत ही जाके बढ़ि जात घर मैंन चैन तन को बसन डारियत बगराई कै। श्रावत ही जाके नीको चंद न लगत प्यारी छाया लोचन की चाहियत सुखादइकै॥ जाही के श्ररुन कर पाइ श्रव नित पति<sup>२</sup> सुखित सरस जाके<sup>3</sup> संगम की पाइ के। प्रीपम की रितु बर वधू की समान करी सेनापति बचन की रचना बनाइ के ル 🖘। निरखत रूप हरि खेत गद ही कौं सब सूल है सु नीकी कछू कह्यों न परत है। श्रंगना सरूप यातें भावति जो नाहै नारि जोवत ही जाकों मुख सो मन बरत है॥ चित में न आवे नैंक सरसं को देखत ही तन तरुनापी देखें चित उत रत है। सेनापति प्यारी को बखानी के कुप्यारी हू को बचन के पेच पटतर ही करत है। दिन। कल है करति सब चौस निसाकर मुखी पन ही कों पाइ के सुधाई व्यकरति है। देखत ही भावे नर मन को अब निकाई करति न कबहूँ जो हिय मैं अरति है॥ निरखत सोभा नारि है न एक काम हू की धनी सौं बहिस दौरि लागिये रहित है सेनापति कहै श्रचरज के बचन देखी . . भावती की सेज अन भावती करति है गिर्नेश्या घर तें निकसि करि मार गहि मारत हैं मन मैं निडर बन तीरथ करत हैं।

संतन के पैंडे परें कुसे ले सदा ही चलें पर धन हरिबे कों साध न करत हैं॥ नागा करमन कौं करत दुरि छिपी पीछे हरि मैं परत के वे सूली<sup>२</sup> मैं परत हैं। सेनावति धनि महा सिद्ध सुनि जस कर ताहि मुनि तसकर त्रासन मरत हैं ॥६०॥ रैनि ही के बीच पाँउ धरि लाल रंग भरि होति जो कहनि महा रित रस डौर की<sup>3</sup>। सोभा परि नैंन कों बनाइ कर गहें श्राइ जो मुँह लगाई है भुलाई सुधि श्रीर की ॥ चीर है कुसंभी बर बागी सुधरत जातें ४ सदा सुख संगिनी रसिक सिरमौर की। बरनि के प्यारी पन पत है बताई कबि सेनापति मति कौं सराहै कौंन दौर की ॥६१॥ श्राप ईस सैल ही में श्रलकें बहुत भाँति , राखत बसाइ उत मानत सुरति हो। धनि हैं वे लोक श्रासा पालत जिनकी तम संतत रहत तजे द्विष्ठन की गति हो।। सेनापति ईठ है न एक सी तिहारी डीठि निरखत सब ही कौं लाल ह्रै इगित हो। धरौ निधि नील बास उत्तर सुधारत ही श्राए हो कुबेर जु बहुत धनपति हो ॥ १२। तजत न गाँठि जे अनेक परवन भरे श्रागे पीछे श्रीर श्रीर रस सरसात हैं। गढ़ि गड़ि छोलें भली भाँति बोलें ब्रादर सौं तपति हरन हिय' बीच सियरात हैं॥

#### कवित्त-रत्नाकर

,

सेनापति जगत बखाने जे रसाल उर बाढ़े पित्त कीप जिन तें न टहरात हैं। मानह पियूष बाढ़े खबन की भूख माह पूख कैसे ऊख बोल रावरे मिठात हैं॥ १३॥ 🔪 . छतियाँ सकुच वाकी <sup>१</sup> को कहे समान तातें <sup>२</sup> न रन तें सरें सदा बीर है करन में। सबै भाँति पन करि बलमहि पारा राखें ।। तेज की सुने ते आप माने मान खन र मैं ॥ श्रवला ले श्रंक भरे रति जो निदान करे सिस सन सोभावंत मानिये जोधन मैं। जुगति विचारि सेनापति है बरनि कहै बर नर नारि दोऊ एक ही वचन में 188 मैलन घटावे महा तिमिर मिटावे सुभ डीठि कों बढ़ावे चारि बेदन बतायी है। सन्यौ घनसार सम सीतल सलिल रस सेनापति पुरिबले पुन्यन ही पायो है 8 कैसे मन श्रावे श्रवरज उपजावे बीच फूलें सरसावे पीत बसन धरायी है। भव भय भंजन निरंजन के देखिये कीं गंगा जू कों मंजन सु श्रंजन बनायीं है है ११ है जाके रोजनामे सेस सहस बदन पहे पावत न पार जऊ सागर सुमति कों। कोई महाजन ताकी सार कों न पूजे नभ जल थल ब्यापि रहे श्रदभत गति को ॥ एक एक पुर पीछे अगनित कोठा तहाँ पहुँचत श्राप संग साथी न सुरति कों।

# पहेंली तरंग

बानिये बखाने जाकी हुंडी न फिरित सोई नाहु सिय रानी जू को साहु सेनापित को ॥६६। ( इति रलेष वर्णनम् )

# दूसरी तरंग

#### श्रंगार-वर्गान

खंजन सुरंग 9 जीते खंजन, कुरंग, मीन, नैक न कमल उपमा कौ नियरात है। नीके, अनियारे, अति चपल, ढरारे, प्यारे, ज्यों-ज्यों में विहारे त्यों त्यों खरी खखचात है ॥ सेना । ति सुधा से कटाछनि बरसि ज्यावैं. जिनकों निराखि हियौ हरवि सिरात है। कान लौं बिसाल, काम भूप के रसाल, बाल तेरे दग देखे मेरीं मन न अघात है ॥१॥ भ करत कलोल<sup>3</sup> खुति दीरछ, श्रमोल, लोल, छुवें दग-छोर, छुबि पावत तरीना हैं। नाहिंने समान. उपमान और सेनापति ा बाया कछ धरत चिकत सृग-छौना हैं॥ स्याम हैं बरन, ज्ञान-ध्यान के हरन, मानों सरति कौं धरे बसीकरन के टोना हैं। मोहत हैं करि सैन, चैन के परम ऐन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलीना हैं ॥'२॥-चंचल, चिकत चल, श्रंचल में मलकति. दुरे नव नेह की निसानी प्रानिपय की। मदन की हेति, डारे ज्ञान हु के कन रेति. मोहे मन लेति, कहे देति बात हिय की ॥ पैनी, तिरख़ौहीं, प्रीति-रीति ललचौहीं, कुल कानि सकुचौहीं, सेनापति ज्यारी जिय की।

नैंक श्र<u>रसौद्</u>दीं, प्रेम-रस बरसौद्दीं, चुभी चित में हँसौहीं, चितबनि ताही तिय की ॥३॥ काम की कमान तेरी भृकुटी कुटिल श्राली, तातें श्रति तीछन ए तीर से चलत हैं। घूंघट की श्रोट कोट, करि के कसाई काम, मारे बिन काम, कामी केते ससकत हैं॥ तोरे तें न टूटे, ए निकासे हु तें निकसें न3, पैने निसि-बासर करेजे कसकत हैं। सेनापति प्यारी वेरे तमसे तरल तारे. तिरछे कटाछ गड़ि छाती में रहत हैं ॥४॥ हिय हरि खेत हैं, निकाई के निकेत, हाँसि देत हैं सहेत, निरखत किर सैन हैं। सेनापति हरिनी के द्यान तें अति नीके राजें % दरद हैं हरत , करत चित चैन हैं॥ चाहत न श्रंजन, रसिक जन रंजन हैं, खंजन सरस रस-राग-रीति ऐन हैं। दीर्घ, ढरारे, श्रनियारे, नैंक रतनारे, कंज से निहारे कजरारे तेरे नैंन हैं ॥४॥ केसरि निकाई, किसलय की रताई लिए, माँइ ९ नाहिं जिनकी धरत श्रजकत हैं। दिनकर-सारथी तें सेना देखियत राते,

श्रधिक अनार की कली तें आरकत हैं॥ लाली की लसनि, तहाँ हीरा की हसनि राजै. नैना निरखत, हरखत श्रासकत हैं। जीते नग लाल, हिर लालहिं उगत, तेरे बाब बाब ग्रधर रसाल मजकत हैं॥६॥ कार्लिदी की धार निरधार है श्रधर, गन श्रति के धरत जा निकाई के न लेस हैं। जीते श्रहिराज, खंडि डारे हैं सिखंडि, घन, इंद्रनील कीरति कराई नाहिं ए सहैं॥ एड़िन लगत सेना हिय के हरप-कर, देखत हरत र रित-कंत के कलेस हैं। चीकने, सघन, ग्राँधियारे तें श्रधिक कारे, बसत बचारे. सटकारे. तेरे केस हैं॥७॥ नृतन जोबनबारी मिली ही 3 जो बन वारी. सेनापति बनवारी मन मैं बिचारियै। तेरी चितवनि ताके चुभी चित बनिता के. है उचित बनि ताके मया के पधारिये॥ सुधि न निकेतन की बाढ़ी उनके तन की पीर मीनकेतन की जाइ के निवारिये। तो तजि अनवरत<sup>४</sup> वाके और न बस्त. कीजै लाल नव रत" बाल न बिसारिये ॥८॥ बिरह तिहारे घन बन उपबनन की. लागति हवाई <sup>६</sup> जैसी <sup>७</sup> लागति हवाई है। सेनापति स्याम तुव श्रावृत श्रवधि-श्रास, ह्वे करि सहाई बिथा केतियों सहाई है।। तजि निदुराई, ब्राइ ज्यावी जदुराई, हम

जाति श्रवलाई जहाँ सदा श्र-बलाई है।

#### दूमरी तरंग

दरस, परस, कृपा-रस सींचि श्रंग-लता जो न तुम लगाई र सोई अमदन लगाई है ॥ १॥ कुंद से दसन धनं, कुंदत बरन तन, कंद सी उतारि धरी क्यों बने विछुरि कै। सोभा सुख-कंद, देख्यो चाहिये बदन-चंद, प्यारी जब मंद मुसकाति नेंक मुर्रि कै॥ सेनापति कमल से फूलि रहें इंचल में. रहें दब चंचल चुराए हू न दुरि कै। पलकें न लागें, देखि ललकें तरन मन, मत्तकें कपोल, रहीं अलकें बिधुरि कै ॥१०॥ सोहैं संग श्रुलि, रही रित हू के उर सालि, जोबन गरूर चाल चलति दुरद की। कहै मुसकात बात, फूल से मरत जात, सेनापति फूली मानौं चाँदनी सरद की॥ छाय रही भरपूरि, पहिरे कपूर-धूरि, नागरी श्रमर-मृरि मदन दरद की। qu! मुख मृग-लंबन सौ कटि मृगराज को सी , मृग के से दग, भाल बैंदी मृगमद की ॥१९॥ मधुर श्रमोल बोल, टेड़ी है श्रलक लोल, मैनका न श्रोल जाकी देखे भाइ श्रंग के। ट्राव -रति की समान सेनापति की परम प्यारी, तोहि देखे देवी वस होत हैं श्रनंग के॥ सरस विलास सुधाधर सौं प्रकास हास<sup>1°</sup>; कुच मानों कुंभ दोऊ मदन मतंग के। ढरारे, श्रनियारे, कजरारे प्यारे, दीरघ. लोचन ए तरे मद-मोचन १ कुरंग के ॥१२॥

#### कवित्त-रत्नाकर

नंद के कुमार, मार हु तैं सुकुमार, ठाड़े हते निज द्वार , प्रीति-रीति परबीन हैं। निकसि हो आई, देखि रही सक्चाई, सेना-पति जदुराई मोहिं देखि हाँसि दीन हैं॥ तब तें है छीन छबि, देखिये कों दीन, सब बिरह मलीन, चैन पावत श्रली न. मन मेरी हरि लीन तातें सदा हरि लीन हैं ॥१३॥ हित सौं निरखि हाँसे. तौतैं तम उर बसे. स्वाति हेत चातक से हम तरसत हैं ?। प्रीतम हो हो के, हो अधार सेनापति जी के, तुम बिन फीके मन कैसे हलसत हैं॥ तेरे नेह नाते. तेरे लागत परौसी प्यारे: तेरी गली गए सुख सबै सरसत हैं। तेरे मनोरथ चाउ, तेरेई दरस पथ तेरिये सपथ प्रान तोहि मैं वतत हैं ॥ १४॥ वित चुभी ग्रानि, मसकानि मन-भावन की. मानि कुल-कानि रैनि-दिन भरियत है। भृति गयौ गेह, सेनापति अति बाद्यौ नेह. चैन मैं न देह, मैंन बस परियत है॥ लोग उतपाती, कानाबाती हैं करत घाती, जब गली वाकी 3 नैंक पाउँ धरियत है। एक संगरंग ताकी चरचा चलावे कौंन. श्राँख भारि देखिये नी साध मरियत है ॥११॥ तब तें कन्हाई श्रब देत ही दिखाई, रीति . कहा है सिखाई तोहि देखे ही सुखारे हैं।

### दूसरी तरंग

नींद सौं उदास, सेनापित देखिये की श्रास, तिज के बिद्धास भए बैरागी बिचारे हैं॥ रूप ललचाने, भली बुरी कों न पहिचानें '. रावरे बियोग बावरे से करि डारे हैं। लाल प्रानप्यारे सिख दे दे सब हारे. नैंन तेरे मतवारे ते न मेर मत वारे हैं ॥ १६॥ रूप के रिकावत हो, किन्नर ज्यों गावत हो, सुधा बरसावत हो लो<u>य</u>न<sup>र</sup> स्रवन<sup>3</sup> कों। हिया सियरावत हो, जिय हु ते भावत हो, गिरिधर ज्यावत हो बर बधू जन कों॥ रसिक कहावत हो, यामें कहा पावत हो, चेटक लगावत हो सेनापति मन कों। चितहिं चुरावत हो, कबहुँ न श्रावत हो, लाल तरसावत हो हमें दरसन की ॥१७॥ १ सेन समें सुखधाम, सेनापति घनस्याम, कहत हैं मोसों मेरे तुही सरबस है। श्रव तौ बिरिम रहे, जानों कित रिम रहे. सुरत्यौ बिसारी भयौ दूभरी दरस हैं ।। प्रीति करि मोही तरसावत हो मोही, तुम लाल निरमोही मन कीनो करकस है। أबोती बरष सी श्राप पाती हू को श्ररकसी, স্সানাধ ऐसी चित बसी तौ हमारी कहा बस है॥१८॥ वैसी करि नेह एक प्रान विकि देह, श्रब ऐसी निद्धराई करि कीलों तरसाइहौ। बिरह तें ताते. सेनापति अति राते. ऐसे कब दख मोचन ए लोचन सिराइही ॥

#### काँवत्त-रत्नाकर

पाती पीछे पीछे हम आवत हैं निरधार. । यह हरि बेर हरि किखत बनाइ हो। मोहिं परतीत न तिहारी कञ्च, कहा जानों ! कौन वह पाती जाके पीछे श्राप श्राइही ॥१३॥ रांस करों तोसों, दोस तोही कों सहस देहूँ. तोही कान्ह कोसौं, बोलि अनुचित बानिये। तुही एक ईस, तोहि तजि श्रीर कासों कहों. कीजै श्रास जाकी श्रमरप<sup>2</sup> ताकों मानिये॥ जीवन हमारी, जग-जीवन तिहारे हाथ सेनापति नाथ न रुखाई मन त्रानियै। तेरे पगन की धूरि, मेरे प्रानन की मूरि (?) कीजै लाल सोई, नीकी जोई जिय जानियें ॥२०॥ छुट्यो ऐबो जैबी, प्रेम-पाती कीं पड़ैबी, छुट्यो. छूट्यों दूरि दूरि हूं तें देखिबों द्यान तें। जेते मधियाती सब तिन्हें सौं मिलाप छुट्यी कहिबी सँदेस हू कों छूट्यो सकुचन तें।। पती सब बातें सेनापति लोक-लाज-काज दुरजन त्रास छूटी जतन जतन तैं। उर श्रारे रही, चित चुमि रही देखी एक. प्रीति की लगिन क्यों हूँ छूटति न मन तें ॥२१॥ चले तें तिहारे पिय बाढ़चौ है बियोग जिय". रहिये उदास छूटि गयी है सहाइ सौ। लोचन स्रवत जल, पल न परति कल, श्रानंद कों साज सैव घर यो है उठाइ सी ॥ सेनापति भूले से सदा रहियत तौतें ज्ञान, प्रान, तन, मन लीनी है चुराइ सी।

# दूसरी तरंग

कळू न सोहाइ, दिन राति न बिहाइ, हाइ देखे तें लगत अब ऊजर सों पाइसी ॥२२॥ लाल के बियोग तें, गुलाब हु तें लाल, सोई ग्ररुन बसन श्रोढि जोग श्रामलाख्यो है। सैन सुख तडगी, सडगी रैन दिन जागरन, भूलि ह न काह े श्रीर रूप-रस चाख्यो है ॥ प्यारी के नयन श्रसुवान बरसत, तासीं भीजत उरोज देखि भाउ मन भाल्यो है। सेनापति मानौं प्रान्यति के दरस - रस. शिव कों जुगल जलसाई करि राख्ये है ॥२३॥ नृपुर कों मनकाइ मंद ही धरति पाइ, ठाड़ी आइ आँगन, भई ही साँसी<sup>2</sup> बार सी। करता श्रन्य कीनी, रानी मैंन भूप की सी, राजे रासि रूप की, बिलास कों श्रधार सी॥ सेनापित जाके, द्या दूत ह्वै मिलत दौरि, कहत श्रधीनता कों होत हैं सिपारसी। गेह कौं सिंगार सी, सुरत-सुख-सार<sup>3</sup> सी, सो प्यारी मानों श्रारसी, चुभी है चित श्रार सी ।।२४!। बिंब हैं श्रधर-बिंब, कुंद के कुसुम दंत, उरज श्रनार निरखत सुखकारी राजें भुज-लता, कोटि कंटक कटाछ श्रात, लाल-लाल कर किसले के अनुकारी है॥ सेनापति चरन <sup>४</sup> बरन नव पल्खव के. जंघन कों जुग रंभा थंभ दुति, धारी है। मन तौ मुनिन हू कौं, जो बन-बिहारी हुतौ. सो तौ मृग-नैंनी तेरे जोबन-बिहारी है॥२४॥

#### कवित्त-रत्नाकर

लोचन जगल थोरे थोरे से चपल. सोई सोभा मंद पवन चलत जलजात की। पीत हैं क्योल, तहाँ आई अरुनाई नई पूर । ताही छबि कर ससि श्राभा पात पातकी ॥ सेनापति काम भूप सोवत सो जागत है. उज्वल बिमल दुति पैथे गात गात की। सैसव-निसा त्रथौत जोबन-दिन उदौत बीच बाल-बधु भाँड्<sup>१२</sup> पाई परभात की ॥२६॥ ' सुनि के पुरान राखे पूरन के दोऊ कान, बिमल निदान मति 3 ज्ञान को धरति है। सदा श्रपमान, सनमान, सब सेनापति ४ र्<sub>ह्या क्र</sub>। मानत समान<sup>५</sup>, श्रभिमान तें विरति है ॥ सेई है परन-साला सह्यो घाम, घन पाला, \_\_\_\_\_ रें पंचागिनि ज्वाला, जोग, संजम<sup>६</sup>, सुरति है। लीनी सीक<sup>9</sup> माला, परे श्रॅगुरीन जप-छाला, श्रोडी मुगञ्जाला पै न बाला बिसरति है।।२७॥ मालती की माल तेरे तन की परस पाइ, श्रीर मालतीन हू तेँ श्रधिक बसाति है। सोने तें सरूप, तेरे तन कों अनृप रूप, जातरूप-भूषन तें श्रौर न सुहाति है।। सेनापति स्याम तेरी सहज? निकाई रीभे, काहे कों सिंगार के के बितवति ° राति है। प्यारी श्रीर भूषन कों भूषन है तन तेरी' । तेरिये सुबास श्रीर बास बासी जाति है।।२८॥ लोचन बिसाल, लाल श्रधर प्रबाल हू तें, चंद तें अधिक मंद हास की निकाई है।

# दूसरी तरंग

मन लै चलति, रति करति सुहासपन, बोलित मधुर मानों सरस सुधाई है॥ सेनापति स्थाम तम नीके रस बस भएर. जानित हों तुम्हें उन मोहिनी सी लाई है। । काम की रसाल काढें विरह के उर साल, ऐसी नव बाल लाल पूरे पुन्य पाई है ॥२६॥ मूँ ठे काज कों बनाइ, मिस ही सीं घर श्राइ, सेनापति स्याम बतियान उघरत हो। श्राइ के समीप, करि साहस, सयान ही सौं. हँसी हँसी बातन ही बाँह कों धरत हो। ं मैं तौ सब रावरे की बात मन मैं की पाई. जाकों परपंच एतौ हम सौं करत हो। कहाँ एती चतुराई, पढ़ी श्राप कदुराई, श्राँगुरी पकरि पहुँचा को पकरत हो ॥३०॥ श्राए परभात सकुचात, श्रवसात गात, जाउक तिलक लाल भाल पर लेखिये। सेनापति मानिनी के रहे रित" मानि नीके, ताही तें श्रधर रेख श्रंजन की रेखिये॥ सुख रस भीने, प्रानप्यारी बस कीने पिय, चिन्ह ए नवीने परतळूळ श्रळूळ पेखिये । होत कहा नीदे, एती रैनि के उनींदे अति. श्रारसीले नैंना श्रारसी ले क्यों न देखिये ॥३१॥ नीके रमनी के उर लागे नख-छत, श्ररु घूमत नयन, सब रजनि जगाए हो। श्राए परभात, बार-बार हो जँभात, सेना-पति श्रलसात, तऊ मेरे मन भाए हो॥

#### कवित्त-रत्नाकर

कहा है सक्च मेरी, हों तो हों तिहारी चेरी, ) में तौ तम निधनी को धन करि पाए हो। श्रावत तो श्राए, सुधि ताकी है कि नाहीं जाके, पाइ के महाउर की खौरि करि श्राए हो ॥३२॥ ' जाउको लिलार<sup>3</sup> ताके पाउको श्रधर, नैंन श्रंजन है श्राज मनरंजन लसत हो। वारी हों तिहारी छबि ऊपर बिहारी, मेरे तारन को प्यारे सुधा-रस बरसत हो॥ छजिये न पाइ हों तों सेवक हों सेनापति. प्रानपति मेरे तुम जीतें सरसत हौ। मान बिन सारौ, सरबस वारि डारौं, लाल वारों ए चरन जे चरन परसत हो ॥३३॥ ~ मो मन हरत, पै अनत बिहरत, इत डरत डरत पग धरनि धरत हो। ताही को सुहाग, सब ही तै' बड़ भाग जासीं करि श्रनुराग रस-रीति सौं दरत ही ।। साँचे श्रौर ही सौं सूँठे हम सौं सुहासपन, सेनापति श्रीसरे हु हमें बिसरत हो। तब वह कीनी, रैनि बसे उनही के अब पाइ परि मोहिं अपराधिनी करत हो ॥३४॥ बिन ही जिरह, हथियार बिन ताके प्रब, भृति मति जाहु सेनापति समकाए हो। करि डारी छाती घोर घाइन सौं राती-राती<sup>६</sup> मोहिं धौं बतावी कौंन भाँति छूटि श्राए हो ॥ पौड़ी बिल सेज, करों श्रीपद की रेज बेगि, क्रि में तुम जियत पुरिबले पुन्य पाए हो।

# दूसरी तरंग

कीने कोंन हाल ! वह बाधिन है बाल ! ताहि
कोसित हों लाल, जिन फारि-फारि खाए हो ॥३४॥
फूलन सों बाल की बनाइ गुही बेनी जाल,
भाल दीनो बेंदी मृगमद की श्रसित है।
श्रग श्रंग भूषन बनाइ ब्रज-भूपन खू,
बीरी निज कर के खवाई श्रति हित है॥
है के रस बस जब दीबे कों महाउर के,
सेनापति स्थाम गद्यो चरन ललित है।

चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही श्राँखिन सों

कही प्रानपति यह श्रति श्रनुचित है ॥३६॥
स्याम लझारे लसत, बार बारन-गंमनी के।
नव नव भूषन धरति, बार बार नग मनी के॥
ऐसी सुकृतन नारि, कनक बरन तन बनति है।
सेनापति किब जीभ, तनक बरनत न बनति है॥
नव जोबन प्रन बिपुल, कुच कुंदन कलसा धरति।
जाके निरखत खनै बहै, सुहिए मदन, कल, साध-रति ।॥३७॥

दुख के निवास प्रेम पास परियत है। पार्टी भूखि जात धाम, सोच बाढ़त है खाड़ी जाम,

बिना काम तरिस तरिस मिरयत है। मिलन न पैथे, बिन मिले श्रकुलैये श्रति,

सहज विलास हास हिय के हुलास तजि,

सेनापति ऐसे कैसे दिन भरियत है। कहा कहों तोसों मन, बात सनि मोसों,

जाको देखिबो कठिन तासों नेह करियत है ॥३८॥ ज्यों ज्यों सखी सीतज करति उपचार सब<sup>४</sup>,

त्यों त्यों तन बिरह की बिथा सरसाति है। ध्यान कों धरत सगुनौतियों करत, तेरे गुन सुमिरत ही बिहाति दिन-राति है॥

#### कवित्त-रताकर

सेनापति जदुवीर मिलें ही मिटेशी पीर, जानत हो प्यास कैसे ग्रोसनि बुकाति है। मिलिबे के समें आप पाती परवत, कल् ञ्चाती की तपति पति । पाती तें सिराति है । । ३ ६ ॥ मानह प्रबाल ऐसे श्रोठ लाल लाल, मुज कंचन मुनाल तन चंपक की माल है 3। लोचन बिसाल. देखि मोहे गिरधर लाल, श्राज तुही बाल तीनि लोक मैं रसाल है। तोडि तरनाई सेनापति बनि आई, चाल चलति सुहाई मानौं मंथर मराल है। नैंक देखि पाई. मो पै बरनी न जाई <sup>४</sup> तेरी देह की निकाई सब गेह" की मसाल है ॥४०॥ शीति सौं रमत, उनहीं के बिरमत घर, देखि बिहँसत, उनहीं कों वे सहाति हैं। जानि वेई बाम, भोरें श्राए हो हमारे धाम, सेनापति स्थाम हम यातैं अनखाति हैं॥ तुम श्रनबोले श्रनमने ह्वे रहत लाल. यातैं हम बोलें, बोलि पीछे पछिताति हैं। श्रव तौ जरूर कीनी चाहिये तिहारी कह थी, ब्राए तैं कहौंगे ए<sup>६</sup> गुमान परि जाति हैं ॥४१॥ लोल हैं कलोल<sup>७</sup> पारावार के अपार, तऊ जसुना खहरि मेरे हिय कों हरति हैं। सेनापति नीकी पटनास हू तैं ब्रज-रज, पारिजात हू त बन-खता सरसति हैं॥ र्त्रंग सुकुमारी, संग सोरह-सहस रानी, ° तऊ छिन एक पै न राधा बिसरति हैं॥

#### कवित्त-रताकर

सेनारित जीवन-ग्रधार बिन घनसार,
गांधसार हार विरहानल कों हिब है॥
लोचन-कुमुद नँद-नंदन कों मुख-चंद,
उर-ग्रसबिंद ताकों ऐन मैंन-रिब है।
क्रॉड़ दें ग्रपार बार बार उपचार मेरे
ही-तम के हरिबे कों प्रीतम की छिब है॥४६॥
बाल. हरिलाल के बियोग तें बिहाल, रैनि
बासर बरावे बैठि बर की निसानी सों।
वोल ? कोंन बल ने शकर-चरन चलावे कोंन ?
परहत हैं प्रान प्रानपित की कहानी सों॥
लागि रही सेज सों, श्रचेत उयों, न जानी जाति,
सेनापित बरनत बनत न बानी सों।
इकचक, मानों चतुर चितरे, तिय

रंचक लिखी है कोई कंचन के पानी सौं ॥४७॥४ सखी सुख-दैन स्थामसुंदर कमल-नेंन,

मिस के सुनाए बैन देखि नारुजन में। सेनापित श्रीतम की सुनत असुधा सी बानी, उठि धाई बाम, धाम-काम छुँडि छन में॥ छबि की सी छटा स्याम-घन की सी घटा, आई

माँकी चढ़ि घटा, पगी जोबन मदन मैं। वे<sup>४</sup> जु सीस-बसन सुघारिबे कौ मिस कार,

कीनी पाइलागनी सो लागि रह्यों मन में ॥४८॥ पून्यों सी तिहारी लाल, प्यारी में निहारी बाल,

तारे सम मोती के सिंगार रही साजि के। मीनी पटु गात, चाँदनी सीं श्रवदात, जात खोचन-चकोरन कों देखें दुख् भाजि के॥

# द्सरी तरंग

सेनापित तनसुख सारी की किनारी बीच. नारी के बदन आड़ी छवि रही छाजि कै। पूरन सरद-चंद-बिंब, ताके श्रास पास. मानह ग्रसंड रह्यों मंडल बिराजि कै॥४६॥ काम-केलि-कथा कनाटेरी दे सनन लागी, जड अनुरागी बाल केलि के रसन है। तरन के नैंना पाहिचानि, जिय मैं की जानि, लागी दिन है कही तें भोंहिन हसन हैं॥ चंपे के से फूल, अुज-मूल की सलक लागी सेनापति स्थाम जू के मन में बसन है। सुधी चितवन तिरछौंही सी लगन लागी. बिन ही कुचन लागी कंचुकी लसन है॥४०॥ भौन सुधराए सुख साधन धराए, चार गौ जाम यों बराए सखी श्राज रति राति है। श्रायो चिह चंद, पे न श्रायो बसुदेव-नंद, छाती न धिराति श्राधी राति नियराति है। सेनापति श्रीतम की श्रीति की श्रतीति माहिं, पूँ छति हों तोहि मोसी र श्रीर को सहाति है। किन बिरमाए, केलि-कला कै 3 रमाए, लाल , ब्रजहँ न ब्राए धीर कैसे धिर जाति है।। ४९॥ सजनी तिहारी सब रजनी गाँवाई जागि, सेनापति द्याँस मग जीवत गँवाए हैं। चैत चाँदनी चिते भई बिहाल बाल तब, ताके प्रान राखिबे कों • बानक बनाए हैं॥ ती कै ४ कर बीन, परबीन संग की श्रातीन, रवन तिहारे गीत स्वन सुनाये हैं। /ताही एक राति उन लालन तिहारे गुन,

पत्नक लगाए नैंक पत्न • कल गाए हैं ॥ १२॥

# कवित्त-रताकर

चंद दुति मंद कीने, नलिन मलिन तें ही, तो तें देव श्रंगनाऊ रंभादिक तर हैं। तोसी एक तुही, श्ररु तोसे तेरे प्रतिबिंब सेनापति ऐसे सब कबि कहत रहैं॥ समर्भें न वेई, मेरे जान यों कहत जेई, प्रतिबिंब वैह<sup>9</sup> तेरे<sup>२</sup> भेष निरंतर हैं<sup>3</sup>। यातें में बिचारि प्यारी परे दरपन बीच. तेरे प्रतिबिंबो पे न तेरी पटतर हैं ॥४३ ॥ बाब मनरंजन के मिलिबे कों मंजन कै. चौकी बैठि बार सुखवित बर नारी हैं। श्रंजन, तमोर, मनि, कंचन े, सिंगार बिन, सोहत अकेली देह सोभा के सिंगारी है॥ सेनापति सहज की तन की निकाई ताकी. देखि के इगन जिय उपमा बिचारी है। ताल गीत बिन, एक रूप के हरति मन, परबीन गाइन<sup>६</sup> की ज्यों न्त्र्यलापचारी है <sup>७</sup> ॥ १४। कोमल, श्रमल, कर-कमल बिलासिनी के. रचि पचि कीनी बिधि सुद्र सुधारि है। सोहति जराऊ, श्रेंगुरीन में श्रेंगूठी, पुनि है ई है जुलान राखे पोरऊ सिंगारि है॥ मिहँदी की बिंदकी बिराजे तिन बीच लाल, सेनापति देखि पाई उपमा बिचारि है। प्रात ही अनंद सौं अरुन अरबिंद मध्य, बैठी इंद्रग्रोपन की मानों पँतवारि है॥ १४ पहिले तौ इत, सेनापति प्रानपति नित,

मेरे चित-हित बार बार हिर श्राउते।

हिय हिलि-मिलि हाँसि हाँसि बतियाँन कहि, भाँति-भाँति काम केखिकला सौँ रिकाउते ॥ कहे सुने काह के न श्राइबी तजह तुम, यह कहि श्राँचर सों कारी रज पाँउ ते। करोंगी बधाई, ग्राज कुँवर कन्हाई श्राए, श्रावी लाल भाउते कही थीं कींन गाँउ ते ॥४६॥ चंद की कला सी, चपला सी, तिय सेनापति. बालम के उर बीज आनँद के बोति है। जाके आगे कंचन में रंचक न पैये रुचि. मानों मनि-मोती-लाल माल श्रागे पोति है। देखी 3 प्रीति गाड़ी, पैंधे तनसुख ठाड़ी, जोर जोबन की बाढी खिन खिन और होति है। गोरी देह सीने बसन में मलकति मानों (?) फानस के श्रंतर दिपति दीप-ज्योति है ॥१७॥४ सो गज गमनि हैं , श्रसोग जग-मनि देख. जात , सेनापति है सो पैग से नापति है। तेरे अब लाइक है. सोई अब लाइ कहै. सची सील-गति जातें सची सी लगति है॥ बालम तिहारी उन बाल-मति हारी निदा. नाहिं नैंक रति जातें नाहिंनें करति है। न दरप धारौ, करि आदर पधारौ, तिय" जोबन बनति पिय ! कीनी वन नित् है ॥१८॥ षोड़स बरस की है, खानि सब रस की है. जो सुख बरस की है, करता सुधारी हैं। ऊजरी कनक, मिन गूजरी मनक, ऐसी गूजरी बनक बनी , लाल तन सारी है॥

#### कवित्त-रताकर

सौंह मो तिहारी, सेनापति है बिहारी ! मैं तौ ंगति-मति हारी जब रंचक निहारी है। नंद के कमार वारी, प्यारी सुकुमार वारी, देव सारवारी सानौं नारी सार वारी है ॥४६॥ नैंन नीर बरसत. देखिबे कों तरसत. लागे काम सर्सुत पीर उर अति की। पाए न सँदेसे तातैं अधिक अँदेसे बहे. सोचै सुकुमारि पैन कहै मन गति की॥ ताही समें काहू श्रोचकाही श्रानि चीठी दीनों. देखत ही सेनापति, पाई प्रीति रति की। माथे लै चढ़ाई, दोऊ दगनिं लगाई, चूमि छाती लपटाई राखीं पाती प्रानपति की ॥६०॥ ८ जीतें प्रानप्यारे परदेस कों पधारे तीतें, बिरह तें भई ऐसी ता तिय की गति है। करि कर ऊपर कपोलहिं कमल-नैंनी. सेनापति श्रनमनी बैठिये रहति है॥ कागहिं उड़ावे, कोह कोहर करें सगुनोती, कौंह बैठि श्रवधि के बासर गनित है। पढ़ि पढ़ि पाती, कौह फोरि के पढ़ित, कौह प्रीतम कों चित्र में सरूप निरखति है ॥६१॥ तेरी मुख देखे चंद देखी न सुहाई 3, श्ररु चंद के श्र<u>द्धत</u> जाकों मन तरसत है। ऐसे तेरे मुख सौं, कहत सब कबि, ऐसे देखी सुख चंद के समान दरसत है। वे तौ समुक्तें न कछ, सेनापति मेरे जान. चंद तें मुखारबिंद तेरी सरसत है। हाँसि हाँसि, मीठी मीठी, बातें कहि कहि, ऐसे तिरछे ६ कटाछ कब चंद बरसत है ॥६२॥

हित् समकावें, गुरुजन सकुचावें, बैन सिख के सुनावें, पै न चैन लहियत है। सेनापति स्थाम सुसकाइ मन बस<sup>ी</sup> कीनी,

तातें निसि-बासर बिरह दहियत है। नेह तें बिकल, नेह बैठे रहियत नित,

कुल कों कलंक कही कैसे सहियत है। कौहू जो श्रचानक मिलें तो मिलें मारग में,

/ वाकी उत जैबी श्रब कैसे सहियत है।।६३॥
श्रित ही चपल ए बिलोचन हठीले श्राली,

कुल कों कलंक कलू मन में न श्रान्यों है। सेनापति प्यारे मुख<sup>२</sup>-सोमा-सुधा-कीच-बीच,

जाइ<sup>3</sup> परे जोरावर बरज्यो न मान्यो है ॥ मैं तौ मतिहीन नैंन फेरिये कीं मन-हाथी.

पठयौ सनाइ नेह-श्रॉदू उरसान्यौ है। पंकज की पंकर में चलाए गज की सी भाँति,

मन तौ समेत में ने तहाँ मस सान्यी है शहशा

जरद बदन, पान खाए से रदन , मानों

्हरद सरद-चंद दुति दिखावति है। चीकने चिकुर छुटि रहे हैं बिसाल भाल,

बाँघी कसि पट्टी सेनापति रिकार्वात है।। कीने नत नैंन, देखें मुख-चंद नंदन कीं,

श्रंक ते मयंक-मुखी ताहि मल्हावति है। बाएँ कर होरिल कों सीस राखि दाहिने सों,

गहे कुच प्यारी पर्यपान करावित है ॥६१॥ सो ती १° प्रानप्यारी साँची नैंनन की तारी,

जाहि नैंक होत न्यारी देखिबौई मूसियत है।

#### कवित्त-रत्नाकर

नैक जो करत गौन, सूनी न सुहात भौन, सनत न स्त्रीन कछ केती भूसियत् है॥ सेनापति ईस सदा, सेइयै नवाइ सीस, जा बिन मरम उर को मसुसियत है। सब सुख सार, तन-मन कों सिंगार, ऐसी जीवन-ग्रघार तासों कैसे रूसियत है ॥६६॥ लागें न निसेष, चारि जुग सौं निसेष अयौ, कही न बनत कळू जैसी तुम. कंत की । मिलन की आस तैं उसास नाहीं छूटि जात, कैसे सहीं सासना मदन मयसंत की॥ बीती है अवधि, हम अबला अवध, ताहि बधि कहा लैही, द्या कीजी जीव जंत की। कहियों पथिक. परदेसी सों कि धन पीछे, है गई सिसिर कछु सुधि है बसंत की ॥६७॥ कोंने बिरमाए, कित छाए, श्रजहूँ न श्राए, कैसे सुधि पाऊँ प्यारे मेदन गुपाल की लोचन जुगल मेरे ता दिन सफल है हैं, जा दिन बदन-छिब देखों नेंद-लाल की॥ सेनापति जीवन-ग्रधार गिरिधर बिन. श्रीर कोंन हरें बलि बिथा मो बिहाल की। इतनी कहत, श्राँसु बहत, फर्राक उठी, लहर लहर दरा बाँई' ब्रज-बाल की ॥६८॥ सेनार्यात मानुद्र, तिहारी मोहि ब्रान, हों तौ जानित ही कान्ह तेरी मोसों एक रति है। सो तौ श्रान ठानत हो, उत रित मानत हो, जानत हो ऐसी श्रीति क्यों खटक रति है।। श्रव दिन है के ही तें हिलान मिलान तासों.

# दूसरी तरंग

सब सुख-देनी, जाके बड़े नैंना बैनी, वह तांसों मेंना बेनी सेना बेनी सी करति है ॥ध नोकी अंगना है, भावे सब अंग नाहे, देखी निज अंगना है ठाढ़ी श्रंग सिंगारित है। यह बसुधा रित है, ऐसी जस धारित है, केलि कों सुधारति है देति सुधा रति है॥ पूरि कामना सकत, तारी ताकी आस कत, सनापति श्रासकृत, नींद बिसारति है। बोलनें सराहति है, प्रान बलि हारति है, तन-मन हारति है तोहि निहारति है॥७। सहज निकाई मां पे बरनी न जाई. देखे उरबसी ह कों बिन दरप करति है। तोहि पाइ कान्ह, प्यारी होइगी बिराजमान, ऐसे जैसे लीने संग द्रपक रति है॥ देखे ताहि जियों, बिन देखे पै न पानी पिथों सेनापति ऐसी श्रति श्रर पकरति है। तातें वन श्याम ताके श्राप ही पधारों धाम. जातें सब सुखन की अरप करति है।।७१ बागौ निसि-बासर सुधारत हौ सेनापति; करि निसि बास रसु धारत सुरत हो ॥ दे के सरबस भरमावत हो उनें, मेरी मन सरबस भर्मावत रहत हो॥ ंसादर, सुहास, पन ता ही कों करत लाल, 💛 ं सादर सुद्दासपन ताही को करत हो। मानौ श्रनुराग, महाउर कों धरत भाल मानों अनुराग महा उर को धरत हो ॥७२। श्रमत कमल, जहाँ सीतल सजिल, लागी

श्रास-पास पारिन<sup>3</sup> सेवनि ताल जाति है।

#### कवित्त-रताकर

तहाँ नव नारी , पंचबान बैस वारी र , महा

सत्त प्रेम-रस श्रास बनि ताल जाति है ।

गावित मधुर तीनि, श्राम सात सुर मिलि,

रही तानिन में बिस र , बिन ताल जाति है।

सेनापित मानों रित, नीकी निरखत श्रित,

देखि के जिने सुरेस बिनता लजाति है। । ७३॥

कमल तें कोमल, बिमल श्रित कंचन तें,

सोभत हैं श्रंग भासमान बरनत के।

ताकी तरुनाई, चतुराई, की निकाई कीब,

कान परी धा सभा समान बरनत के।

सेनापित नंद-लाल पंचन ही बस करी,

पाए फल बरुलमा, समान बर न तके।

दिन दिन प्रीति नई, देखत श्रन्प भई,

बाम भाग की प्रभा समान बरन तके। ।

इति श्रङ्गार वर्णनम्

# तीसरी तरंग

# ऋतु-वर्णन

बरन बरन तरु फूले उपवन बन । सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमिर बोलत बिरद बीर कोकिल हैं. गुंजत मधुप गान गुन<sup>3</sup> गहियत है॥. श्रावै श्रास-पास पुहुपन की सुबास सोई सोंधे के सुगंध माँक सने रहियत है। सोभा को समाज, सेनापति सुख-साज, श्राज श्रावत बसंत रितुराज कहियत है।। १ अ मलय समीर सुभ सौरभ धरन धीर्र, चंद सरवर नीर जन मज्जन के काज के। मधुकर पुंजी पुनि मंजुल करत गुंज, सुधरत इंज सम सदन समाज के॥ ब्याकुल बियोगी, जोग के सके न जोगी, तहाँ°. बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के। सघन तरु जसत, बोलैं पिक-कुल सुत, ग्रार्थ देखौ हिय हुलसत श्राए रितुराज के॥२॥ बसत कुटज, बन चंपक, पतास, बन, फूर्ली सब साखा जे हरति जन चित्त हैं। सह, पीत, लाल, फूल-जाले हैं बिसाल, तहाँ पुरुष्टि आहे अलि अहर, जे कारज के मित्त हैं॥ ' सेनापति माधव महीना भरि नेम करि. बैठे द्विज कोकिल करत घोष नित्त हैं।

# कवित्त-रत्नांकर

कारात भारतीन में प्रवीन हैं बसंत लिखे. मानी काम-चक्कवे के बिक्रम कि बित्त हैं ॥ ३ ॥ लाल लाल केस फूलि रहे हैं बिसाल, संग \ स्याम रंग भेंटि अमानों मिस मैं मिलाए हैं। तहाँ मधु-काज श्राह बैठे मधुकर-पुंज, मलय पवन उपवन-बन घाए हैं। सेनापति माधव महीना मैं पलास तरु, २०४ देखि देखि भाउ कबिता के मन श्राए हैं ! 🗗 त्राधे अन-सुलगि. सुलगि रहे आधे. मानौं बिरही दहन काम भवेला परचाए हैं॥ ४ .... क्तिक, असोक, नत्र चंपक, बकुल कुल कोंन धों वियोगिनी कों ऐसी विकराल है। सेनापति साँवरे की, सुरति की सुरति की र. जाि सरति कराइ करि डारत बिहाल है।। दाछिन-पवन एती ताहु की दवन जऊ. सुनौ है भवन परदेस प्यारी लाल है। बाब हैं प्रवास फूले देखत विसास, जुकु पद्यि फूले श्रीर साल पे रसास उर-सास है ॥ ४ ॥ सरस सुधारी राज-मंदिर मैं फ़ुलवारी. मोर करें सोर. गान कोकिल विराव के। सेनापति सुखद -समीर है, सुगंध मंद, हरत<sup>८</sup> सुरत-स्नम-सीकर<sup>९</sup> सुभाव के॥ प्यारी अनुकूल, कौह करत करन-फूल है कौहू सीसफूल, पावँडेड मृदु पाँव के। चैत मैं प्रभात, १° साथ प्यारी श्रलसात, लाल जात मुसकात, फूल बीनत गुलाब के॥ ६॥

धरयो है रसाल मोर सरस सिरस रुचि ऊँचे सब कुलु मिक्ने गनत न श्रंत है। सचि है ग्रवनि बारी भयो लाज होम तहाँ भौरी देखि होत अलि आनंद अनंत है ॥ नीकी श्रगवानी होत सुख जनवासी सब सजी तेल ताई चैन मैंन मयमंत है। सेनापति धुनि द्विज साखा उचरत देखी बनी दुर्लाहन बनी दुलह बसंत है ॥ ॥ तर नीके फूले बिबिध, देखि भए मयमंत। परे बिरह बस काम के. लागे सरस बसंत ॥ लागे सरस बसंत, सघन उपबन बन राजत । कोकिल के कल गीत, मधुर सेनापति साजत ॥ तजे सकुच के भाउ<sup>द</sup>, भाउ तजि मान मुनी के। अ सुर, नर, मुनि, सुख संग रंग राचें तरुनी के ॥=॥ दिन्छन धीर समीर पुनि, कोकिल कल 5 ऋजंत । कुसुमित साल रसाल जुत, जो बन सोभावंत ॥ जोबन सोमावंत, कंत-कामिनि सनोज-बस्। सेनावति मधु मात. देखि बिलसत प्रमोद-रस ॥ दरस-हेत तिय लिखत, पीय र सियरावह अहिजून । हरहु हीय-संताप, श्राइ हिलि" मिलि सुख दुविक्रन ॥१॥ जेठ नजिकाने सुधरत खसखाने, तल, ताख तहखाने के सुधारि कारियत हैं। होति है मरम्मति बिबिध जल-जंत्रन की. ऊँवे ऊँचे श्रदा, ते सुधा सुधारियत हैं॥ सेनापति श्रतर, गुलाब, श्ररगजा साजि, सार तार हार मोल ले ले बारियत हैं।

ब्रीयम के बासर बराइबे कों सीरे सब, राज-भोग काज साज यों सम्हारियत<sup>9</sup> हैं॥१० ब्रुप कों तरिन तेज सहसौ किरन करि<sup>२</sup>,

ज्वालन के जाल विकराल बरसत है ।
है तचित घरनि, जग जरत मर्रान, सीरी अध्यास के अध्यास के

सेनायति नैंक दुपहरी के ढरत, होत"

धमका बिषम, ज्यों न पात खरकत है ।

घरी एक बैठि कहूँ घामै बितवत है । 195॥ |सेनानि कुँवे दिनकर के चलति लुवैं,

नद्, नदी, कुर्वे कोपि डारत सुखाइ कै। चलत पवन, मुरमात उपबन बन, लागी है तवन, डार यो भूतली दिचाइ कै॥ भीषम तपत रितु श्रीषम सकुर्चि तातें,

सीरक छिती है तह खानन मैं जाइ कै।

राखे हैं बिरंचि बीज धरा मैं धराइ के ॥ १२॥ प्रात नृत न्हात, करि श्रसन बसन गात,

पैछि सभा जात जो जो बासर सुहात है। पीछे अजसाने, प्यारी संग सुख साने, बिह-

रत खसखाने, जब बाम<sup>९</sup> नियरात है ॥ खागे हैं कपाट, सेनापति रंग मंदिर के<sup>९</sup>°,

परदा परें, न खरकत कहूँ पात है। कोई न भनक, ह्वें के चूनक मनक रही,

जेठ की दुपहरी कि मानों श्रधरात है ॥ १३॥

## तीसरी तरंग

'काम कै । प्रथम जाम, बिहरें उसीर धाम, साहिब सहित बाम, घाम बितवन हैं। नैंक होत साँम, जाइ बैठत सभा के माँम, भूषन बसन फेरि श्रीर पहिरत हैं॥ प्रीषम की<sup>२</sup> बासर बड़ाई बरनी न जाइ, सेनापति कबि कहिये को उमहत हैं। सोंइ जागे जानें दिन दूसरी भगी है, बातें 3 काल्डि की सी करी भार भीर की कहत हैं ॥ १४॥ सेनारित तपन तपति उत्तपति तैसी 🚽 💯 छायौ उत पति, ताते बिरह बरत है। लुवन की लपटें, ते चहूँ श्रोर लग्टें, पे अपरी श्रो हे सिलल पर (१) न देन उपजत है ॥ गगन गरद घूँघि, दसौ दिसा रही रूँबि, • मानौं नभ भार की भतम बरसत है। ब्रान बताई, ज़िति-ज्योंम की तताई जेठ श्रायौ श्रातताई पुट-राक सौं करत है ॥ १४ 🏴 तपै इत जेठ, जग जात है जरनि जरयो. तापकी तरिन मानौं मरिन करत हैं। उतिह श्रसाद उठै नृतन सघन घटा, सीतल समीर हिय घीरज घरत है॥ श्राधे श्रंग ज्वालन के जाल विकराल, श्राधे '° सीतल सुभग भाद हीतल भरत है। सेनापति शीषम तपत रितु भीषम है, मानौं बड़वानज सौं बारिधि बरत है ॥ : ६). सुंदर बिराजें राज-मंदिर सरस, ताके बीच सुख-दैनी, सेनी सीरक उत्तीर की 12011 उद्धरे सिवज, जल-जंत्र ह्वे बिमल उटें. सीतव सुगंध मंद बहर समीर की॥ भीने हैं गुबाब तन सने हैं श्ररगजा सों.

छिरकी पटीर नीर टाटी तीर-तीर की। ऐसे बिहरत दिन ग्रीपम के बितवत.

सेनावित द्वित मया तें रघुबीर की ॥३७। देखें जिति अंबर जलै है चारि और छोर

तिन तरवर सब ही कों रूप हर यी है। महा कर लागे जोति भादव की होति चलै

जबद पवन तन सेक मानों पर यो है। दारुन तरिन तरें नड़ी सुख पार्वे सब

सीरी घनछाँह चाहिबोई चित धरयी है। देखी चत्राई सेनापति कविताई की ज

ग्रीषम विषम बरषा की सम कर थी है ॥ १ में॥ रजनी के समे बिन सीरक न सोयी जात

प्यारी तन सुथरी नियट सुखदाई है। रंगित सुबास राखें भूपति रुचिर साल

सूरज की तपति किरनि तन ताई है॥ सीतल श्रधिक याते चंदन सुहात । परे

श्राँगन ही कल उथीं त्यों ४ श्रितानि बराई है।

ग्रीपम की रितु हिम रितु दोऊ सेनापति लीजियै समुक्ति एक भाँति सी बनाई " है H.9∕ई॥ '

खूटत फुहारे सोई बरसा सरस रित.

श्रीर सुखपाई है सरद छिरकाह की। हेमंत सिसिर हु तै सीर खसखाने, जहाँ

छिन रहें तपति मिटति जब काइ की ॥ फूखे तरवर, फूलवारी फूल सौं भरत.

ग्रीपम के समै साँक, राज महत्तन माँक, पैवति है सोभा घट-रित समुदाइ की ॥२०॥ ग्रीषम तपति हर, प्यारे नव जजधर. सेनापति सुखकर जे हैं दंगतीन कीं। भुव तरवर जीव सजत सकल घर<sup>3</sup>, धरत कदम-तरु कोमल कलीन कौं॥ स्रान घनघोर. मोर फूकि उठे चहुँ थ्रोर, दादुर करत सोर भोर जामिनीन कों। काम धरे बाढ़ तरवारि, तौर, जम डाड़, श्रावत असाड़ परी गाड़ बिरहीन कों ॥२१॥ सुधा के भवन उपबन बीच छुटै नज्ञ, सलिल सरल धार ताते निकरत है। ऊरध गमन बारि, ताकी द्वि कों निहारि, संनारित कळू बरनन कों करत है। मति कोऊ तरु बिनं सीच्यी रहि गयी होइ. त्रहि फेरि सीचों यह जीय में धरत है। याते मानों पजल, जुल-जंत्र के कपट करि,

बाग देखिंद कों ऊपर (?) कों उद्धरत है ॥२२॥
पवन परम ताते लगत, सिंह निंह सकत सरीर ।
बरस्रत रिंद सहसौ किरिन, अविनितपित के तीर ॥
श्रविन तपित के तीर, नीर मजन सीतज तन ।
सेनापित रित करित, निर्मि धरि सुकता-भूपन ॥
भूपन मंदिर बास, सकल सुकत सरिता-गन ।
पात पात सुरमत जात बेद्धी-बन-उपवन ॥२३॥
प्रुष बिंद महा भूत-पति ज्यों तपत श्रति,
सुख्वत सिंधु सब सरवर सीत है।

धनुष कों पाइ खग्रेतीर सीं चलत, मानीं ह्वे रही रजनिदिन पावत वन पोत है॥ सेनापति उकति, जुनति, सुभनाति, मति, रीमत सुनत किश-कोबिद कों गोत है।

यातै जानी जात जिय जेठ में सहस-कर,

दिनकर पूस में सहस-पाइ होत है। रि॰॥ आई रितु-पाउस कुशाउस न कीनी कंत,

छाइ रह्यों श्रंत, उर बिरह दहत है। गरजत घन, तरजत है मदन, लुग्र-

जात तन-मन नीर नैननि बहति है।। श्रंग श्रंग भंग, बोली चातक बिहंग, प्रान

सेनापित स्याम संग रंगहि चहत है। धुनि सुनि कोकिल की बिरहिनि को किलकी,

केका के सुने ते प्रान एकाके रहत है ।। २४॥ दामिनी दमक, सुरचाप की चमक, स्थाम

घटा की मत्मक श्रीत घोर घनघोर तै'। कोकिजा, कलावी, कल कूजत हैं जित-तित,

सीकर ते सीतल <sup>9°</sup>, समीर की मकोर ते ।।

सेनापति श्रावन कहाँ है 17 मनभावन, सु

लाग्यौ तरसावन बिरह जुर जोर तैं। श्रायौ सखी सावन, मदन<sup>२२</sup>सरसावन, ल-

ग्यौ है बरसावन सलिल चहुँ श्रोर तैं ॥२६॥

दामिनी दमक सोई मंद बिहसनि, बग-

माल है बिसाल सोई <sup>15</sup> मोतिन की हारी है। बरन बरन घन रंगित बसन तन, गरज गरूर सोई बाजत नगारी है॥

## तीसरी तरंग

संनापति सावन कों बरसा नवल बध्. मानों है बरति ' साजि सकल सिंगारी है। त्रिविध बरन पर यो इंद्र कों धनुष, लाल पन्ना सौं जटित मानों हेम खगवारों है ॥२ द्रि जदुराई, सेनापति सुखदाई देखी, श्राई रितु पाउस, न पाई प्रेम-पतियाँ। धीर<sup>२</sup> जलघर की, सुनत धुनि घरकी, है<sup>3</sup> दरकी दस्ति। सहागिल की छोह भरी छतियाँ॥ श्राई सुधि बर की, हिए में श्रानि खरकी, 'तू मेरी प्रानप्यारी' यह धीतम की बतियाँ। बीती श्रोधि श्रावन की, लाल मनभावन की, डगू भई बावन की, सावन की रितयाँ ॥२ र्रेगोगन-ग्रांगन बनावन तैं सबन तम, सेनापति नैक हू न नैन मटकत है। दीप की दमक, जीगनान की मतमक छाँड़ि चपला चमक श्रीर सों न श्रटकत हैं। रिब गयी दिब मानों सिस सीऊ धिस र गयी. तारे तोरि डारे से न कहूँ फटकत हैं॥ मानों महा तिमिर ते' भू ि परी वाट ताते' रिब, सित, तारे कहूँ भूले भटकत हैं ॥२ नीके हो निदुर कंत, मन ले पधारे भ्रांत. मैंन मयमंत, कैसे बासर बराइहों। श्रासरी श्रवधि कों, सो श्रवध्यी बितीत भई, दिन दिन पीत अई, रही सुरकाइ हों ॥ सेनापति प्रानपति साँची हों कहति. एक पाइ के तिहारे पाइ प्रानन को पाई हो।

इकली दरी हों, धनु देखि के दरी हों, खाइ बिस की दरी हों घनस्याम मरि जाइहीं॥३

सेनापति उनए नए जलद सावन के,

चारि हू दिसान घुमरत भरे <u>तोइ</u> कै। सोभा सरसाने, न बखाने जात काहू भाँति<sup>9</sup>,

आने हैं पहार मानों काजर के ढोइ कै॥ घन सौं गगन छुयौ, तिमिर सधन भयौ,

देखि न परत मानों रिब गयी खोइ कै। चारि मास भरि स्थाम निसा के भरम करि<sup>२</sup>

मेरे जान याही तें रहत हरि सोइ कै ॥३१ उन एते दिन लाए, सखी अजहूँ न श्राए,

उनए ते मेह भारी काजर पहार से। काम के समीकान हाएँ शहर शीकान

काम के बसीकरन, डार्रे श्रव सीकरन, तातै ते समीर जे हैं सीतज तुसार से ॥

तात त समार ज हैं सीतज तुसार से सेनापति स्थाम जू कों बिरह छहरि रह्यों.

फूल प्रतिकृत तन डारा पजार से। मोर हरखन लागे, घन वरखन लागे.

बिन बर खन लागे बरख हजार से ॥३२॥ श्रब श्रायो भादों, मेह बरते सघन का<u>दों</u>,

सेनापति जादौ-पति बिना<sup>3</sup> क्यों बिहात है। रवि गयौ दवि. छवि श्रंजन तिमिर भयौ,

भेद निति दिन कों न क्यों हू जान्यी जात है ॥ होति चक्रचोंधि जोति चपला के चमके तैं.

सूनि न परत पीछे मानौं श्रधरात है। काजर तें कारी, श्रॅंधियारी भारी गगन में,

धुमिर धुमिरे धनघोर घहरात है ॥३३॥ सारंग धुनि सुनावै घन रस बरसावै मोर मन हरषावै श्रति श्रभिराम है (?)।

#### तीसरी तरंग

जीवन श्रधार बड़ी गरज करनहार तपति हरनहार देत मन काम है॥ सीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति पावत श्रधिक तन मन बिसरान है। संपै संग लीने सनमुख तेरे बरसाऊ

श्रायौ घनस्याम सखि मानों घनस्याम है ॥३४॥ बरसत घन, गरजत सघन, दामिनि दिपे श्रकास । तपित हरी, सफलौ करी, सब जीवन की श्रास ॥ सब जीवन की श्रास, पास नृतन तिन श्र<u>नगद्ध । सोर करत पिक-मोर, रटत चातक बिहंग गन ॥ गगन छिपे रिब-चंद, हरष सेनापित सरसत । उमिंग चले नद-नदी, सिलल पूरन सर बरसत ॥३४॥ सारंग धिन सुनि पीय की, सुधि श्रावत श्रनहारि । तिज धीरज, बिरहिनि बिकल, सबे रहें मनु हारि ॥ सबे रहें मनुहारि, जे न माने जुवती जन । ते श्रापुन तें जाइ धाइ मेंटित शीतम-तन ॥ मत न मान के चलहिं, देखि जलधर चपला रंग । सेनापित श्रति सुदित, देखि बासरे निसा रंग ॥३६॥ पाउस निकास तातें पायौ श्रवकास, भयौ</u>

जोंन्ह कों प्रकास, सोभा सिस रमनीय कों।
बिमल श्रकास, होत बारिज बिकास, सेनापित फूले कास, हित हंसन के हीय कों।
छितिन गरद, मानों रँगे हैं हरद सालि
सोहत जरद, को मिलानै हिर पीय कों ।
मत्त हैं दुख, मिट्यो खंजन-दुख, रितु
श्राई है सरद सखदाई सब जीय कों॥३७॥

खंड खंड सब दिग-मंडल जलद सेत. सेनापति मानौं संग फटिक पहार के। श्रंबर ग्रडंबर सौं उमडि धमडि. छिन छिछकेँ छड़ारे छिति श्रधिक उछार के॥ सिवाब सहल मानों सुधा के महल नभ, तुल के पहल किथों पवन अधार के। पूरव कों भाजत हैं, रजत से राजत हैं, ग्रा गग गाजत गगन घन क्वार के। बिबिध बरन सुर चाप के न देखियत. मानों मिन भूषन उतारिबे के भेस हैं। उन्नत पयोधर बरिस रस गिरि रहे. नीके न लगत फीके सोभा के न लेस हैं॥ सेनापति श्राए तें सरद रितु फूलि रहे. श्रास-पास कास खेत खेत चहुँ देस हैं। जोबन हरन कुंभ जोनि उदए तैं भई बरसा बिरध ताके र सेत मानों केस हैं ॥३। कातिक की राति थोरी थोरी सियराति, सेना-पति है<sup>3</sup> सुहाति सुखी जीवन के गन हैं। फुले हैं इस्पद, फुली मालती सघन बन, फ़िल रहे तारे मानों मोती अनरान हैं॥ उदित बिमल चंद, चाँदनी छिटकि रही, राम कैसौ कस श्रध उत्थ गगन हैं। तिमिर हरन भयौ, सेत है बरन सब, मानहु जगत छीरं-सागर मगन हैं॥४०। बरन्यों कबिन कलाधर को कर्जक, तैसी को सकै बरनि, कबि हू की मति छीनी है। सेनापति बरनी श्रपूरब जुराति ताहि, कोबिद बिचारी कौंन भाँति बुद्धि दीनी है ॥

मेरे जान जेतिक सौं सोभा होत जानी गांवि. तेतिकै कलान रजनी की छवि कीनी है। बढती के राखे. रैनि ह तें दिन हु है, यातैं श्रागरी मयंक ते कला निकास लीनी है ॥४१॥ सरसी निरमल नीर पनि चंद चाँदनी पीन। घन बरसे प्राकास श्रह श्रवनी रज है लीन ॥ श्रव नीरज है लीन, बिमल तारागन सोभा। राज हंस पुनि लीन, सकल हिमकर की जो भा॥ इत सरवर, उत गगन दुहूँ, समता है परसी। सेनापति रित सरद. श्रंग श्रंगन छवि सरसी ॥४२॥ प्रात उठि श्राइबे कों. तेलहिं लगाइवे कों. मिल मिल न्हाइवे कों गरम हमाम है। श्रोदिबे को साल, जे बिसाल हैं श्रनेक रंग, बैठिबे कों सभा. जहाँ सरज कों घाम े है ॥ ध्य कों अगर, सेनापति सोंधी सौरभ कों. सुखे करिवे की छिति भंतर को धाम है। श्राए श्रगहन, हिम पवन चलन लागे. ऐसे प्रभु लोगन कों होत बिसराम है ॥ ४३॥ सरे तजि भाजी, बात कातिक मों 3 जब सुनी. हिम की हिमाचल तें चमू उतरित है। श्राए श्रगहन, कीने गहन दहन ह कौं. तिन ' ह तै' चली, कहँ धीर न धरति है॥ हिय में परी है हुल दौरि गहि, तजी तूल,

श्रव निज मूल • सेनापित सुमिरित है। .
पूस मैं त्रिया के ऊँचे कुच-कनकाचल मैं,
गड़वै गरम भई, सीत सौं खरित है॥४४॥
सीत कों प्रवल सेनापित कोपि चड़यौ दल,
निवल श्रनल, गयौ सूर सियराइ कै।

#### कवित्त-रत्नाकर

हिम के समीर, तेई बरसैं विषम तीर, रही है गरम भौन कोनन में जाइ कै॥ धम नैंन बहैं. लोग आगि पर गिरे रहैं, हिए सौं लगाइ रहें नैंक सुलगाइ कै। मानौ भीत जानि, महा सीत ते पसारि पानि, छतियों की छाँह राख्यों पाउक छिपाइ के ॥४४॥ थ्रायों सखी पूसों, भूति<sup>र</sup> कंत सों न रूसों केलि ही सौं मन मूसी जीउ ज्यों 3 सुख लहत है। दिन की घटाई, रजनी की श्रघटाई, सीत-ताई हु कों सेनापति बरनि कहत है॥ याही तें निदान प्रात<sup>४</sup> बेगिदै न होत, होत द्रीपदी के चीर कैसी राति की महत है। (मेरे जान सूरज पताल तप ताल माँम, सीत कों सतायी कहलाइ के रहत है ॥४६॥ / पूस के महीना काम-बेदना सही न जाइ. भोग ही के द्यौस निश्चि बिरहै श्रधीन के। भोर ही कों सीत सो न पावत छुटन, त्योंही रांति आइ जाति है, दुखित गन दीन के ॥ दिन को नन्हाई सेनायति बरनी न जाइ रंचक जनाइ मन श्रावे परबीन के। दामिनी ज्यों भाजु ऐसे जात है चमकि, ज्यों न फूलन हू पावत सरोज सरसीन के ॥ हैं ७॥ बरसे तुसार, बहै सीतल समीर नीर. कंपमान उर क्योंहू धीर न धरत है। राति न सिराति, 'सरसाति बिथा बिरह की. मदन अरातिं जोर जोबन करत है॥

सेनापति स्थाम हम धन हैं तिहारी. हमें मिलौ, बिन मिले, सीत पार न परत है। श्रीर की कहा है , सबिता हू सीत रितु जानि, सीत कों सतायो धन रासि में परत है ॥ ४८॥ मारग-सीरष, पृस मैं सीत-हरन-उपचार। नीर समीरन तीर<sup>२</sup> सम, जनमत सरस तुसार ॥ जन-मत सरसत् सार, यहै रमनी-संग रहिये। कीजै 3 जोबन-भोग, जनम जीवन फल लहिये॥ तपन, तूल, तंबूल, अनल अनुकूल होत अग। सेनापति धन सदन बास, न बिदेस, न मारग ॥४६॥ सिसिर में ससि कों सरूप पाने सबिताऊ". घाम हु मैं चाँदिनी की दुति दमकति है । सेनापित होत सीतलता (?) है सहस गुनी, रजनी की काँई बासर (?) मैं कमकति है॥ चाहत चकोर, सूर श्रोर दग छोर करि, चकवा की छाती ताज धीर धसकति है । चंद के भरम होत मोद है कमोदिनी कों, सिस संक पंकजिनी फूलि न सकति है ॥१०॥ सिसिर तुषार के बुखार से उखारत है. पूस बीते होत सन '° हाथ-पाइ ठिरि कै। चौस की छुटाई की बड़ाई बरनी न जाड़. सेनापति पाई कळू सोचि कै सुमिरि कै॥ सीत तें सहस-कर सहस-चरन ह्वं कै, ऐसे जात भाजि "तम श्रावत है घिरि कै। जौ लों कोक कोकी कों मिलत तों लों होति राति,

कोक अधवीच ही तैं आवत है फिरि के ॥ ११॥

#### कवित्त-रत्नाकर

श्रव श्रायो साह प्यारे लागत हैं नाह, रबि करत न दाह, जैसी श्रवरेखियत है। जानिये न जात. बात कहत बिलात दिन. छिन सौं न तातें ' तनकौ बिसेखियत है ॥ कलप सी राति, सो तौ सोए न सिराति क्योंहू, सोइ सोइ जागे पै न प्रात पेखियत है। सेनापति मेरे जान दिन हु तैं राति भई, दिन मेरे जान सपने मैं देखियत है ॥ ४२॥ कब<sup>3</sup> दिन दलह के श्ररुन-बरन<sup>४</sup> पाइ, पाइहों सुभग, जिनें पाइ पीर जाति है। ऐसे मनोरथ, माह मास की रजनि, जिन ध्यान सौं गवाँई, श्रान ' प्रीति न सुहाति है ॥ सेनापति ऐसी पदमिनी कों दिखाई नैंक. दूरि ही तें दे के, जात होत इहि भाँति है। क्खू मन फूली रही, कख्रु श्रन-फूली, जैसे तन-मन फूलिबे की साध न बुक्ताति है ॥ १३॥ धायौ हिम-दल, हिम-भूधर तें सेनापति, श्रंग-श्रंग जग. थिर जंगम, ठिरत है। पैये न बताई भाजि गई है तताई, सीत श्रायौ श्रातताई, छिति-श्रंबर विरत है॥ करत है प्यारी, भेष धरि के उज्यारी ही कीं, घाम बार बार बैरी बैर सुमिरत है। उत्तर तैं भाजि सूर, ससि कौं सरूप करि, दच्छिन के छौर छिन श्राधक फिरत है॥१४॥ श्रायौं जोर जड़काली<sup>इ</sup>, परत प्रबल पाली, लोगन कों लाली परयी, जियें कित जाइ कै।

#### तीसरी तरंग

ताप्यों चाहें बारि कर 1. तिन न सकत टारि, मानों हैं पराए, ऐसे भए ठिठराइक ॥ चित्र कैसी लिख्यी, तेजहीन दिनकर भयी, श्रति सियराइ गयौ घाम पतराइ कै। सेनापति मेरे जान सीत के सताए सूर. राबे हैं र सकोरि कर अंबर खुवाइ के ॥ १४॥ परे तैं तुसार, भयौ कार पतकार, रही पीरी सब<sup>४</sup> डार. सो वियोग सरसति है। बोलत न पिक, सोई मौंन ह्वे रही है, श्रास-पास निरजास, नैंन नीर बरसति है। सेनापति केली बिन. सन री सहेली ! माह मास न श्रकेली बन-बेली बिलसति है। बिरह तें छीन तन. भूपन-बिहीन दीन . मानह बसंत-कंत काज<sup>े</sup> तरसति है ॥४६॥ लागें न निसेष. चारि जुग सौं निसेष भयौ, कही न बनति कछू जैसी तुम कंत की। मिलन को भ्रास तैं उसास नाहीं छटि जात. कैसे सहीं सासना मदन मयमंत की ॥ बीती है श्रवधि, हम श्रवला श्रवध, ताहि बधि कहा लैहों. दया कीजे जीव जंत की। कहियो पथिक परदेसी सौं कि धन पीछे. ह्वे गई सिसिर कछ सुधि है वसंत की ॥१७॥ सोए संग सब राती सीरक परति श्वाती पैयत रजाई नैंक श्रालिंगन कीने तें। उर सौं उरोज लागि होते हैं दुसाल वेई सुथरी श्रधिक देह कुंदन नवीने तें॥

### कवित्त-रतांकर

तन सुख रासि जाके तन के तनकी छुवें सेनापति थिरमा रहे समीप लीने हैं। सब सीत हरन बसन कों समाज प्यारी सीत क्यों न हरे उर श्रंतर के दीने तें ॥४८॥ तब न सिधारी साथ, मीड़ित है श्रब हाथ, सेनापति जदुनाथ बिना दुख ए सहैं। चले मन रंजन के, श्रंजन की भूली सुधि . मंजन की कहा उनहीं के गुंदे केस हैं॥ बिछरे गुपाल लागै फागुन कराल, तातै भई है बिहाल, श्रति मैले तन भेस हैं। फ़ल्यों है रसाल सो तौ भयो उर साल. सखी डार न गुलाल, प्यारे लाल<sup>3</sup> परदेस हैं ॥४३॥ चौरासी समान, कटि किंकिनी बिराजित है . साँकर जयी पग जुग घुँघरू बनाई है। दौरी बे-सँभार, उर-श्रंचल उघरि गयौ, उच्च कुच कुंभ मनु ", चाचरि मचाई है।। लालन गुपाल, घोरि केसरि कौं रक्न लाल. भरि पिचकारी सुँह श्रोर को चलाई है। सेनापित धायौ मत्त काम कौ गयंद जानि. चोप किर चपें मानों चरखी छुटाई है ॥६०॥ नवल किसोरी भोरी केसरि ते गोरी. छैल होरी मैं रही है सद जोबन के छिक कै। चंपे कैसी श्रोज, श्रांत उन्नत उरोज पीन, जाके बोम खीन कटि जाति है लचिक के।। लाल है चलायी, ललचाइ ललना कों देखि. उघरारौ उर<sup>१°</sup>, उरबसी श्रोर तकि कै।

सेनोपित सोभा कों समृह कैसे कहाँ जात,
रहाँ है गुलाल अनुराग सों फलिक के ॥६१॥
मकर सीत बरसत बिषम, कुमुद कमल कुन्हिलात।
बन-उपबन फीके लगत, पियरे जोउत पात ॥
पियरे जो उत्तपात, करत जाड़ौ दाहन श्रति।
सो दूनौ बिंद जात, चलत माहत प्रचंड गिति॥
भए नैंक माहौंठि, कठिन लागै सुठि हिमकर।
सेनापित गुन यहै, कुपित दंपित संगम कर ॥६२॥

[ इति ऋतु वर्णनम् ]

# चौथी तरंग

# रामायगा-वर्णन

सरतर सार की, सवाँरी है बिरंचि पचि , कंचन खचित चिंतामिन के जराइ की। रानी कमला कौंर विय-श्रागम कहनहारी, सुरसरि-सखी, सुख-दैनी, प्रभु-पाइ की॥ बेद में बखानी, तीनि लोकन की ठकुरानी, सब जग जानी सेनापति के सहाइ की। देव दुख-दंडन, भरत - सिर - मंडन, वे बंदौं श्रव-खंडन सराऊँ रघुराइ की ॥१॥ कंज के समान सिद्ध<sup>3</sup>-मानस-मधुप-निधि, परम निधान हे सुरसीर-मकरंद सब सुख साज, सुर-राजन के सिरताज, भाजन हैं मंगल" मुकति रूप कंद के। सरजू-बिहारी, रिषिनारी ताप-हारी ६, ज्ञान-दाता हितकारी सेनापति मतिमंद के। बिस्व के भरन, सनकादि के सरन, दोऊ राजत चरन महाराज रामचंद के ॥२॥ भूषित रघुवर बंस, भक्त-वत्सल, भव-खंडन। मुनि-जन-मानस-इंस, विहित सीता-मुख-मंडन॥ त्रिभुवन पालन<sup>७</sup> घीर, बीर रावन-मद-गंजन। उदित बिभीषन भाग<sup>८</sup>, धेय निज परिजन रंजन॥ सुरपति, नरपति, भुजगपति, सेनापति बंदित वर्गा राजाधिराज जय जय सदा, राम विस्व-मंगल-करन ॥३॥ मंद मुसकान कोटि चंद तें अमंद राजे?. दीपति दिनेस कांटि हू तें अधिकानिये। कोटि पंचवान हू तें महा बलवान, कोटि कामधेन ह तें महादानि जग जानिये॥ श्रीर ठीर फूँठी बरनन एती सेनापति, सीतापति याह तें श्रधिक गुन-खानियै। ऐसी श्रति उकति जुगति मो बतावौ जासों. राजा राम तीनि लोक नाइक बखानिये॥४॥ धाता जाहि गावे, कळू मरम न पावे, ताहि कैसे के रिकावे, भली मौन उहराइये। रसना को पाइ, पाइ बचन-सकति, बिन राम-गुन-गान, तक मन श्रकुलाइये।। जैसे बिन श्रनल. सलिल ही कों दीपक दे. दीपति निधान भान कों भली मनाइये। ऐसे, थोरी उकति, जुगति करि सेनापति. राजा राम तीनि लोक तिलक<sup>3</sup> रिमाइये ॥५॥ गाई चतुरानन सुनाई रिषि नारद कीं. संख्या सत-कोटि जाकी कहत प्रबीने हैं। नारद तें सुनी बालमीकि, बालमीकि हु तें सुनी भगतन, जे भगति-रस भीने हैं॥ एती राम-कथा, ताहि कैसे कै बखानें नर, जातें ए बिमल हुद्धि बानी के बिहीने हैं। सेनापति यातें कथा-क्रम कों प्रनास करि. काहू काहू ठौर के कबित्त कछ कीने हैं ॥६॥ बीर महाबली, धीर, धरम धुरंधर है,

धरा में धरैया एक सारंग-धनुप कीं।

दलन है देव द्विज दीनन के दुख कौं॥

दानौ-दल-मलन, मथन कलि-मलन कौं..

#### कवित्त-रत्नाकर

जरा श्राभराम, लोक-बेद जाकों नाम, महा-राज-मनि राम, धाम सेनापति सुख कौं। तेज-पुंज रूरी, चंद मूरी न समान जाके?, पूरी अवतार भयी पूरन पुरुष को ॥७॥ सोहें देह पाइ किधों चारि हैं उपाइ, किधों चत्रंग संपति के श्रंग निरधार हैं। किथों ए पुरुष रूप चारि पुरुषारथ हैं. किधौं बेद चारि धरे मूरति उदार हैं॥ सब गुन श्रागर, उजागर सरूप धीर<sup>२</sup>, सेनापति किधौं चारि सागर संसार हैं। दीपति बिसाल, किधौं चारि दिगपाल, किधौं चारौ<sup>3</sup> महाराजा दसरथ के कुमार हैं॥=॥ पाँची सुरतर कों जी एके सुरतर, एक देह जौ बसंत रति-कंत की बनाइयै। बीते, होनहार, चंद पून्यों के सकल जोरि. चंद्र करि एकै जो द्यान दिखराइये॥ दसौ लोकपालन कों एके लोकपाल. एक बारह दिनेस कों दिनेस उहराइये। सेनापति महाराजा राम को अनूप तब. राज-तेज रूप नैंक बरनि बताइयै॥ ॥ कीजै को समान, चापवान सौं बिराजमान. बिक्रम-निधान, उपधान सिय बाम के। परम कृपाल, दिगपालन के रिधपाल, थंभ हैं बिसाल जे पताल देवधाम के॥ दीरव उदार भुव-भार के हरनहार, पुजवनहार सेनापति मन काम के।

साजत समर बर, गाजत जगत पर, राजत प्रबल भुज दोऊ राजा राम के ॥१०॥ तजि भुव-र्थंबर कौं, सीता के स्वयंबर कौं. ज़रेर नरदेव-देव के समृह पेखिये। जाति न बलानी प्रभा, जनक नरिंद सभा. सोभा ते<sup>3</sup> सुधरमा तें सौगुनी बिसेखिये॥ सेनापति राम जू के श्रावत सुरासुर की, छिपि गई छुबि मानों चित्र श्रवरेखियै। तेज-प्ज-धारी जैसे सूरज उदित भए, दुसरी न तेज न तिमिर कहूँ देखिये॥ ११॥ सकल सुरेस, देस देस के नरेस, आइ श्रासनन बैठे जे महा गरूर धरि कै। जोवन के मद, कुल-मद, भुज-बल-मद है, संपति के मद सौं रहे निदान भरि कै ॥ सेनापति कहै राम रूप धरषित भूप, ह्वे रहे चिकत पे न रहे धीर धरि कै। भूल्यौ श्रभिमान, देखे भानु-कुल-भानु, सब टाढ़े सिंहासनन तैं ह्वे रहे उतिर के ॥१२॥ श्रायौ राम चाएहिं चढ़ाइबे को महा-बाहु, सेनापति देखे मन मोद् गयौ बदि कै। श्रगन, गगन-चंर, देखत तमासौ सब, रहयौ श्रासमान है बिमानन सौं मदि कै॥ श्राए सिद्ध चारन, कुतूहल के कारन हैं, बोजत बिरद बीर बानी हु कौं पढ़ि कै। चख, चित, चहति हैं, सूरति सराहति हैं, बाला चंद्र-मुखी चंद्रसालन में चढ़ि के ॥१३॥

#### कवित्त-रताकर

दीरघ प्रचंड महा पीन भुजदंड जुग,

सुंदर बिराजत फनिंद तैं श्रांत है। स्रोचन बिसास, राज-दीपति दिपति भास,

मूरति उदार कों लजानी रित-पति है।। चार्दाहं चढ़ाइबे कों चल्यो जुवराज<sup>3</sup> राम,

सेनाऽति मत्त गजराज कैसी गति है। बिन कहे, दूरि तैं विलोकत ही जानी जाति,

बीस बिसे दसी दिगपालन कों पति है ॥१४॥ त्रिभुवन-रच्छन-दच्छ, पच्छ रच्छिय कच्छप बर। फन फनिंद संभार, भार दिगाज तुत्र दुँभर॥ धरनि धुक्कि जनि परहि, मेरु डगमग जनि डुल्लहि ॥ सेनापति हिय फुल्लि क्यों न बिरुदावित बुल्लिहि॥ इहि बिधि बिरंचि सुकितबदन, कुकिशीर चहुँ चक्क दिय। ·· करषत पिनाक दसरत्थ सुत, राम हत्थ समरत्थ लिय ॥१४॥ हहरि गयौ हरि हिए, धधिक धीरत्तन सुिकय। भ् व नरिंद थरहरयौ, मेरु धरनी धसि धुक्किय॥ श्रिब्खि पिष्यि नहिं सकइ, सेस निष्यन लियाय तल । बुद्धि बला॥ सेनापति जय सह, सिद्ध उचरत उद्दंड चंड भुजदंड भरि, धनुष राम करषत प्रबल । दुष्टिय पिनाक निर्घात सुनि, लुद्दिय दिगंत दिग्गज बिकल ॥ १६॥ तोरचौ है विनाक, नाकपाल बरसंत फूल, सेनापति कीरति बखाने रामचंद की।

· सेनापति कीरति बखानै रामचंद की । लै के जयमाल, सिय बाल है बिलोकी छुबि,

दसस्य ,जाल के बदन ग्रस्बिंद की ॥ परी प्रेम-फंद, उर बाढ़यी है ग्रनंद ग्रस्ति,

श्राक्षी मंद-मंद चाल चलति गयंद की। बरन कनक बनी, बानक बनक<sup>४</sup> श्राई, फनक मनक बेटी जनक नरिंत की॥१०॥

## चौथी तरंग .

देखि चरनारबिंद बंदन करयौ बनाइ, उर कों बिलांकि, बिधि कीनी श्रालिंगन की । चैन के परम ऐन, राखे करि नैंन नैंक, निर्राख निकाई इंदु सुंदर बदन की॥ मानों एक पतिनी के बत की, पतिबत की, सेनापति सीमा तन मन अरपन की। सिय<sup>े</sup> रघुराई जू कों माल पहिराई, लौन राई करि वारी सुंदराई त्रिभुवन की ॥१८॥ मा जू महारानी कों बुलावी महाराज हू कों, र्लाजै मत<sup>3</sup> केकई सुमित्रा हू के जिय कों। रातिन कों ४ बीच सात रिषिन के बिलसत, सुनौ उपदेश ता अरु धती के पिय कों॥ सेनापति बिस्व में बखानें विस्वामित्र नाम. े गुरु बोलि पूछिये, प्रबोध करें हिय कों। खालिये निसंक, यह धनुष न संकर कों, कुँवर मयंक-मुख<sup>६</sup>! कंकन है सिय कों ॥१६॥ सीता श्ररु राम, जुवा खेलत जनक-धाम. सेनापति देखि नैंन नैंकह न मटके। रूप देखि देखि रानी, वारि फेरि पियें पानी, प्रीति सौं बलाइ खेत कैयो क्र चटके ॥ पहुँची के हीरन में दंपति की मोंई परी, चंद विवि<sup>७</sup> मानौं मध्य<sup>८</sup> मुकुर निकट के। भूति गयी खेल, दोऊ देखत परसपर, दुहुन के द्या प्रीतिबिंबन सीं प्राटके ॥२०॥ श्रानंद मगन चंद महा मनि-मंदिर मैं, रमें सियराम सुख, सीमा हैं सिंगार की।

# कवित्त-रतांकर

पूरन सरद-संति सोभा सौं परस पाइ. बाड़ी है सहस गुनी दीपति अगार की ॥ भौन के गरभ , छबि छीर की छिटकि रही, बिबिध रतन जोति श्रंबर<sup>3</sup> श्रपार की। दोऊ बिइसत बिलसत सुख सेनापति. सुरति करत छीर-सागर बिहार की ॥२१॥ तीनि लोक उपर सरूप पारवती, जातें संभु संग रंग अरधंग प्रीति पाई है। ताही पारबती के अञ्चत मोहिनी के रूप, मोहि के महेस-मति महा भरमाई है॥ सोई राम मोहिनी के रूप को धरनहार. जाके रूप मोह्यो धौर बाल बिसराई है। सेनापति यातें सुर, नर, सुंदरीन हू तें, संदर परम सिय रानी की निकाई है ॥२२॥ मोहिनी को सिव, सारदा हु को बिरंच्नि, पुर-हृत हु श्रहिल्या कों बिलोकि न भलाई की। भूली है समाधि" सिद्धिरिद्धि भुलई है सुधि, पारवती, सावित्री, सची सरूपताई की ॥ सेनापति राम एकनारी बत-धारी भयौ, सो तौ न बड़ाई रघुबीर धीरताई की॥ जा पर गँवारि देव-नारि वारि डारी, सो तौ महिसा श्रवार सिय रानी की निकाई की ॥२३॥ नरिंद नंदिनी कों बदनारबिंद, सुंदर बखान्यौ सेनापति बेद चारि कै। बरनी न जाई जाकी नैंक हू निकाई, लौन राई करि पंकज निसंक डारे वारि कै ॥

बार बार जाकी बराबरि कों विधाता श्रब, रचि पचि बिधु कों बनावत सुधारि कै। पून्यों कों बनाइ जब जानत न वैसी भयी, कुह के कपट तब शहरत बिगारि कै॥२४॥ भयौ एकनारी-ब्रत-धारी हुरि-कंत, ताहि बिन मिले मोहिं कही कैसे धौंर बनति है। सुंदर नरिंद रामचंद जू कों मुख-चंद, सेनापति देखि बाढी गाढी श्रति रति है।। हों तो याही भाँति प्रानपति की भगति करों. सिय<sup>3</sup> तो सहाग भाग पूरी बिलसति है। यह जिय जानि, मेरे जान रानी जानकी के. मध्य रसना के श्राप सारदा बसति है ॥२४॥~ भीज्यों है रुधिर, भार भीम, घनघोर धार, जाकों सत कोटि हू तें कठिन कुठार है। छत्रियन मारि कै, निछत्रिय करी है छिति बार इकईस, तेज-पुंज कों श्रघार है॥ सेनापृति कहत कहाँ हैं रघुबीर कहाँ ? छोह भरची लोह, करिबे कों निरधार है। परत पगनि, दसरथ कों न गनि, आयौ श्रगनि-सरूप जमदगनि-कुमार लीनो है निदान श्रमिमान सुभटाई ही कों, खाँड़ी रिषि-रीति है न राखी कहनेऊ की। **डार रे हथ्यार, मार मार करें आए**६, घरे उद्धत कुटार सुधि-बुक्षि न भनेज की॥ सेगापति रास गाइ-बिप्र कों करें प्रनाम. जाके उर<sup>९</sup> लाज है बिरद श्रपनेऊ की।

थाज जमद्भि ! जानतेऊ एक घरी माँक ,

होती, जों<sup>२</sup> न ज्यारी यह जिरह जनेऊ की ॥२७॥ बज्र हू द्वत, महा कालै संहरत, जारि

भसम करत प्रलै काल के श्रनल कों। कंका प्रवान श्रीमान कों हरत बाँधि

थल कों करत जल, थल करें जल कों॥ पब्बें मेरु-मंदर कों फोरि<sup>3</sup> चकचूर करें.

कीरति कितीक, हनें दानव के दल कों। सेनापति ऐसे राम-बान तऊ बिप्र हेत.

देखत जनेऊ खैंचि राखें निज बल को ॥२८॥ बिस्व के सुधारन कों, काम-जस-धारन कों.

श्राप ही तें श्रायों, तिज श्रापने भवन कों। ताकों राज श्रवनी कों, कहों कहा श्रव नीकों,

बिसबी बनी कों, दास-श्रास-पुजवन कों॥ जद्यपि है ऐसी, तऊ चाहिये कहाीई कछू,

यातें सेनापति कहै सज्जनें सवन कीं ॥ देवन के हेत दसरस्थ<sup>६</sup> कीं निकेत छाँड़ि,

पन्नगारि-केतु चल्यो पाइन ही बन को ॥२६॥
पिल्लि हरिन मारीच, थिप खल्लन सिय-सत्थह ।
चाल्यो बोर रघुपत्ति, कुद्ध उद्धत धनु हत्थह ॥
परत पग्न-भर ममा, कित्ति सेनापति बुल्लिय ॥
जलनिधि-जल उच्छ्लिय, सब्ब पब्बे गन दुल्लिय ॥
दब्बिय जु छित्तिः पत्ताल कहँ, भुजग-पत्ति भिगाय सदिक ।
रिल्लिय जु हिंदे सुद्धिय कठिन, कमठ पिद्धि दुद्धिय चटिक ॥३०॥ ४
सेनापति सी-पति की श्रंतर-भगति, रित,

सुकति के हत ताकी जुगति बनाइ कै॥

कब चढ़ि कृत्ती, परथी पार के पहार कब, श्रंतर न पायी, दुनौ देह भार मसके। देखी छल-बल, दोऊ एक ही पलक बीच, परे वार पार के बराबर ही धसके ॥३४॥. महा बलवंत, हनुमंत बीर श्रंतक ज्यौं र जारी है<sup>3</sup> निसंक लंक बिक्रम सरसि कै। उठी सत-जोजन तैं चौगुनी भरफ, जरे जात सुर-लोक<sup>४</sup>, पै न सीरे होत सिस कै॥ सेनापति कळू ताहि" बरनि कहत मानौं ऊपर तै' परे तेज लोक हैं बरसि कै। श्रागम बिचारि राम-बान को श्रगाऊ किथों. सागर तैं परची बड़वानल निकसि कै ॥३४॥ कोच्यौ रघुनाइक कों पाइक प्रवल कपि, रावन की हेम-राजधानी कौं रहत है। कोटिक ल टैं उठीं अंबर दपेटे लेति, ताप्यो तपनीय पयपूर ज्यों बहुत है॥ लंका बार जारे एते मान है तपत भई. सेनापित कछ ताहि बरनि कहत है। सीत माँभ उत्तर तैं, भान भाजि दिखन मैं. श्रजौं ताही श्रॉंच ही के श्रासरे रहत है ॥३६॥ बिरच्यी प्रचंड बरिवंड है पवन पूत. जाके भुजदंड दोऊ गंजन गुमान के। इत तैं पखान चलें, उत तैं प्रवल बान, नाचें हैं कबंध, माचे महा घमसान के॥ सेनापति धीर<sup>७</sup> कोई धीर न धरत सुनि घूमत गिरत गजराज हैं दिसान के।

वरजत देव किंप, तरजत रावन कौं, खरजत गिरि गरजत हनूमान के ॥३७॥ रह्यों तेल पी ज्यों धियह कों पूर भीज्यों, ऐसी लपट्यो समूह पर कोरिक पहल कों बेग सौं अमत नभ देखिये बरत पूँछि, देखिये न राति जैबी न महल महल को ॥ सेनापति बरनि बखाने मानों धूम-केतु, उदयी बिनासी दसकंघर के दल की सीता कों संताप, कि खलीता उतपात कों, कि काल को पलीता प्रले काल के भ्रनल को ॥३८॥ पूरवली जासों पहिचान हो न कौहू<sup>3</sup>, आइ भयों न सहाइ जो सहाइ की ललक में। पहिले ही आयो, बैरी बीर कै मिलायो, छिन छ्वायौ सीस लाल-पद नख की मलक में ॥ सेनापति द्या-दान-बीरता बखाने कौंन. जो न भई पीछे, आगे होनी न खलक मैं। परम कृपाल, रामचंद भुवपाल, बिभी-पन दिगपाल कीनी पाँचई पलक मैं ॥३१॥ रावन कों बीर, सेनापति रघुबीर जू की श्रायों है सरन, छाँड़ि ताही मद-श्रंध कों। मिलत ही ताकी राम कीप के करी है श्रीप. नामन कों इजन, दलन-दोन-बंध कों॥ देखी दान बीरता, निदान एक दान ही मैं, कीने दोऊ दान, को बखाने सत्यसंध कों। लंका दसकंघर की दीनी है बिभीषन कौं. संकाऊ विभीषन की दीनी दसकंध को ॥४०॥

सेनापति राम बान-पाउकै बखाने कौंन. जैसी सिख दीनी सिंधुराज को रिसाइ के। ज्वालन के जाल जाइ पजरे पताल, इत है गयौ गगन, गयौ सूरजी समाइ के 1 आह-सफर फरफराइ. परे सुरकाइ सुर कहें हाइ को बचावे नद नाइकै। बूँद ज्यों तए की तची, कमड की पीड़ पर, छार भयौ जात छीरसिंधु छननाइ कै ॥४१॥ सेनापति राम श्रार-सासना के साइक तें ्रप्राच्यो हुतासन, श्रकास न समात है। दीन महा मीन, जीव-हीन जलचर चुरेँ, बरुन मलीन कर मीड़े, पछितात है॥ तब तौ न मानी, सिंधुराज श्रमिमानी, श्रब जाति है न जाबी कहा होत उतपात है। संका तें सकानी, लंका रावन की रजधानी, पजरत पानी धूरि-धानी भयौ जात है ॥४२॥ सेनावित राम-बान-राउक श्रवार श्रति, ं डारची पारावार<sup>3</sup> हू को गुरब गवाँइ के । को सके बरनि बारि-रासि की बरनि, नभ ्र भें गयी करनि, गयी तरनि समाइ के ॥ जेई जल-जीव बड्वानल के त्रास भाजि, एकत रहे हे सिंधु सीरे नीर ग्राइ कै। तेई बान वाडक तें, भाजि के तुसार जानि, ्धाइ के परे हैं बड़वानल मैं जाइ के । । ४३॥ चुरइ" सजिल, उच्छलइ भानु, जलनिधि-जल संविय।

मच्छ-कच्छ उच्छरिय, विकिस श्रहिःति उर कंशिय॥

## चौथी तर्ग

लपट लिगा उच्छरत, चटकि फुटत नग पत्थर। सेनापति जय-सह<sup>3</sup>, विख्तु, बोज्जत बिद्याधर॥ श्रति ज्वाल-जाल प्रजलिय घिरि, चहुइ भीग बाड्वश्रनल। प्रगट्यो प्रचंड पत्ताल जिमि, राम-बान-पाउक प्रबल ॥४४॥ जहँ उचरत विरंचि वेद, बंदत सुर-नाइक ! जलिध कुल अनुकृत, फूल बरसत सुख दाइक ॥ जहँ उघटन संगीत, गीत बाँके सुर पूरत। संनायति श्रति सदित संस, श्ररधंग-बधु-रत ॥ जहें बजाइ बीना मधुर, मन नारद-नारद हरत राजाधिराज रघुकीर तहँ, उद्धि-वंध श्रायसु करत ॥ ४४॥ इत येदी-बंदी बीर बानी सों विरद बोलैं, उत सिंद्-बिद्याधर साइं रिकावत हैं। सुर-राज, उत ठाड़े हें श्रसुर-राज, सीस दिगपाल, भुवपाल, नवावत हैं॥ संनापति इत महाबली साखामृग राज, निध्राज बीच गिरि-राज गिरावत हैं। तहाँ महाराजा राम, हाथ लै धनुष' बान, सागर के बाँधिबे कों न्योंत बतावत हैं ॥४६॥ श्रायसु श्रपार पारात्रार हू के पाटिये कीं, सेनापति राम दीनौ साखा के मृगन कों। धारत चरन रज, सार-तन<sup>६</sup> भए ऐसे, हारत न क्योंहू जे उखारत<sup>9</sup> नगन कों॥ भयौ पब्बय परत पयपूर उद्धरत, सिंधु के समान श्रासनान सिद्ध गन कों। मानह पहार के प्रहार तें डरिं करि.

छाँदि के घरनि चल्यो सागर गगन को ॥४०॥

बहुरि बराह श्रवतार भयौ, किधौं दिन बिन ही प्रलय प्रगटत प्रली-काल के। सेनापति फोरे सुरासुर हैं मधत किथीं 1. हिपे छोरधर<sup>े</sup> त्रास श्र<u>मि</u>न कराज के॥ सोचत सकल ग्रप-ग्रपने बिकल जिय, लागत प्रबल बान राम सुवपाल के। परी खलभिल, जलनिधि जल होत थल, काँपे हलहल खल दानव पताल के॥४८॥ सेनापति राम कौं प्रताप श्रद्भुत, जाहि<sup>3</sup> गावत निगम, पैन पार वे परत हैं ४। जाके एक बल, जलनिधि-जल होत थल. तेल ज्यों श्रनल मध्य, बारिधि बरत हैं॥ सिंधु-उपकृत ठाड़े रघुबंस" सारदृत, श्ररि प्रतिकृत हिय हुल हहरत हैं। मंदर के तूल कर जिनकी पताल मूल, ऐसे भिरि तोड़, तूल-फूल ज्यों तरत हैं ॥४३॥ 🗸 पेड़ि तें उचारि°, बारि-रासि हु के बारि बींच, पारि पारि पब्बय पताल श्राटियत है। कीनौ है न काहू, आगे करिहै न कोई, ऐसी सेनापति श्रद्भुत ठाठ ठाटियत है॥ सूर सरदार, जैतवार दिगपालन कौं, महा मद्-श्रंध द्सकंध डाटियत है। देवन के काज, धरि लाज महाराज, करि म्राज श्रजुगति सिंधुराज पाटियत है ३५०% राम के हुकुम, सेनापति सेतु-काज कपि, रे दिशपालन की कारि के अमन कों।

लै चले उचारि १ एक बार ही पहारन की. बीर रस फूलि ऊलि<sup>ः</sup> ऊपर गगन कों॥ हाले देव लोक धराधरन के धकान? सौं. धुकत विलोकि, सिद्ध बोलत बचन कों। घिरचौ श्रासमान, पिसे" जात पिसेमान सर<sup>६</sup>. लीजे नैंक द्या, मने कीजे बातरन की ॥११॥ कीजिये रजाइस कों, हरि-पुर जाइ सकों, पौनों बीर जाइ सकों जा तन खरो सी है। काहू कों न डर, सेनापति हों निडर सदा. जाके सिर ऊपर जु साँई राम तोसी है।। कुलिस कठोरन कौं, देखीं नख कोरन कौं, लाए नैंक पोरन कों, मेरु चन कैसी है। चूर करों सोरन की, कोटि कोट तोरन कीं. लंका गढ़ फोरन कों, को रन कों मोसी है ॥ १२॥ धरचौ परा पेलि दसमत्थ हू के मत्थ पर, जोरी ब्राइ हत्थ समरत्थ बाहु-बल में। यह कहि कोपि कै कपीस पाउँ रोपि करि, सेनापति बीर बिरमानी बैरि-दल में ॥ फूल ह्वे फर्निद गए, पब्बे चकचूर भए, दिगाज गरद, दल दारुन दहल में। पाइ बिकराल के धरत ततकाल, गए सपत पताल फूटि पापर से पल मैं ॥ ४३॥ धरयौ है चरन दससीस हू के सीस पर, ईस की श्रसीस कों गरब सब लोपि कै। सेनापति महाराजा राम की दुहाई मोहि,

तोरों गढ़ संक. चकच्र करों कोपि कै॥

थ्राइ के उठावी , बाहु-बल को गुमान जाहि, दीपति बढ़ावी सुभटाई की सु श्रोपि कै। बैरिन तरजि, भुज ठोंकि के गरजि, कही महा बली बालि के कुमार पाउँ रोपि के ॥१४॥ बालि को सप्त, कपि-कुल-पुरहूत, रशु-बीर जू की दत, धारि र रूप विकराल कीं। ज़द्ध-मद गाड़ी, पाउँ रोपि भयी टाड़ी, सेना-पति बल बाढ़ी, रामचंद अवपाल की ॥ कच्छा कहिल रह्यों, कुंडली टहिल गए. दिगाज दहिल, त्रास परची चकचाल कीं। पाउँ के धरत, अति भार के परत, भयौ एके है<sup>3</sup> परत मिलि सपत-पताल को ॥४४॥ सीता फेरि दीजै, लीजै ताही की सरन, कीजै लंक ह निसंक, ऐसे जीजे श्राप है भली। सूल-धर हर तें न ह्वंहे धरहरि, कुंभ-करन, प्रहस्त, इंद्रजीत की कहा चली॥ देखीं असब देव, सिद्ध बिद्याधर सेनापति, धीर बीर बानी सौं पढत पि बिरुदावली। सागर के तीर, संग लखन प्रबल बीर. श्रायौ राजा राम दल जोरि के महाबली ॥ १६॥ पजरत पाउक, न चलत पवन कहूँ<sup>६</sup>. नैंक न रहत लागि<sup>७</sup> तेज ससि सूर सौं। भूलि जात गरज, सकल सात सागरन, लीन है तरंग मीन रहें पयपूर सौं॥ श्रमर समर तजि, भाजें भयभीत मन, सेनापति कौंन समुहात ऐसे र सूर सौं।

## चौथी तरंग

महा बली धराधर-राज को धरनहार. जब चढ़े कोपि दसकंघर गरूर सों॥१७। बीर रस मद माते, रन तैं न होत हाँते, दुहु के निदान श्रमिमान चाप-बान कों। सर बरपत. गुन कों न करपत मानीं, हिय हरषत, जुद्ध करत बखान कों॥ सेनापति सिह-सारद्व सं ' लरत दोऊ, देखि धधकत दल देव जातुधान की। इत राजा राम रघुबंस कों धुरंधर है, उत दसकंघर है सागर गुमान को ॥४८॥ सारंग धनुप कुंडलाकृति बिराजे बीच, तामस तैं बाब मुख बाब को बसत है। कान-मूल कर, हेम-बान कों करत भर, ताकों सुर नर चलत न (?) दरसत है। ताकी उपमा कों सेनापति को बखानि सकै, एक श्रंस<sup>3</sup> मन उपमाहिं परसत है। मंडल के बीच भानु-मंडल उदित मानौं, तेज-पुंज किरन समृह बरसत है॥४६॥ काढ़त निषंग तै', न साधत" सरासन मैं, खैंचत, चलावत, न बान पंखियत है॥ स्रवन में हाथ कुंडलाकृति धनुष बीच, सुंदर बदन इकचक ते लियत है। सेनापति कोय-श्रोद-रेन हैं श्ररुन-नेन, संबर - दलन मैंन "तै' बिसेखियत है। रह्यों नत हैं के श्रंग ऊपर कों संगर में, चित्र कैसी लिख्यी राजा राम देखियत है ॥६०॥

जिनको पवन फौक, एंछिन मैं एंछिराज, गौरव में गिरि, मेरु मंदर के नाम कै। पोहें दिगपाल बपु, श्रंबर बिसाल बसें. भास मध्य निकर दहन दिन-धाम<sup>२</sup> कै॥ अनल कों जल करें, जल हू कों थल करें, श्रगम सुगम<sup>3</sup>, सेनापति हित काम कै। बच्च हु तैं दास्न, दनुज-दल-दारन, वे पठबय-बिदारन, प्रबल बान राम कै॥६१॥ जुद्ध-मदः श्रंध दसकंधर के महा बली, बीर महा बीर डारे बानर बितारि है। कोऊ तुंग श्रंगनि, उतंग भूधरन कोऊ, जोई हाथ परे सोई डारत उखारि कै॥ जौ कहूँ निरंद सेनापति रामचंद्र, ताकी बाहु श्रध-चंद सौं न डारें निरवारि कै। तौतौ कुंभकरन चलाइबे को फूल जिमि, लेतौ मारतंड हू को मंडल उचारि के ॥६२॥ चंडिका-रमन, मंड-माल मेर करिबे कौं, मुंड कुंभकरन कों माँग्यो चित चाइ के। सेनार्पात संकर के कहे अनगन गन. गरब सौं दौरे दर-बर सब धाइ कै जोर के उठायी, जुरि-मिलि के सबन तौंहीं° गिरि हू तें गरुत्री, गिरयी है डगुलाइ कै। हाली भुव, गनन की श्राली चिष-चूर भई, काली भाजी, हैंस्यी है कपाली हहराइ के ॥६३॥ पच्छन कों घरे, किधौं सिखर सुमेर के हैं, बरसिं सिलान, ऋदु जुद्धहिं करत हैं।

# चौथी तरंग

किथों मारतंड के हैं मंडल अडंबर सौं, ग्रंबर में किरन की छटा बरसत हैं॥ मुरति कों घरे सेनापति हुँ धनुरवेद, तेज रूपधारी किथों श्रखनि श्रस्त हैं। हैम-रथ बैठे. महारथीर हेम बानन सौं, गगन में दांऊ राम-रावन लरत हैं ॥६४॥ सोहत विमान, श्रासमान मध्य भासमान संकर बिरंचि, पुरहत, देव, दानौ है। करत बिचार, कहत न समाचार, डर-पत सब चार दस मुख आगे मानी है॥ सेनापति सारदा की देखों चतुराई, बात कही पे दुराई मन बेरी तें सकानी है। श्रमर बखानें राम रावन के समर कों, तिरि भुव श्रंबर में रावन समाने है ॥६१॥ सुर श्रनुकृत भरे, फूल बरसत फूलि", सेनापति पाए हैं समृह सुख-साज के। जै जै सह भयौ, दसकंधर-दलन हू कौं, गूँजे हैं दिगंत दस परत, श्रवाज के॥ जुद्ध मध्य जुम्ति दसक्षंध के परत, नाद संकर बजायौ, सिद्ध भए मन काज के। भुवन के भग भाजे, दिगाज गँभीर गाजे, बाजे हैं नगारे दरबार देवराज के ॥६६॥ पाउक प्रचंड, राम-दितनी प्रवेस कीनौं . पतित्रत पूरी पै प त्रासे परसति है। सत्त सिय रानी जू के श्रामि सियरानी जाति, हियरा हिरानी देव-सभा दरसति है॥

सेनापति बानी सौ न जाति है बखानी, देह कुंदुन तें श्रधिकानी बानी सरसति है। लागत ही लूक मानों लागत विलूक नम, होति जै जै<sup>२</sup> कूक जगाजोति परसति है ॥६७॥ सोहै संग सिय रानी, द्या देखि सियरानी, सेनापति नियरानी सबै आस फलि कै। फूल के विमान, श्रासमान मध्य भासमान, कोटि सुरपति-दिनपति डारे बलि कै॥ आनंद मगन मन, चौदही भुवन जन, देखिने कों श्राए नरदेव-देव चिल कै। दसरथ-नंद रघुकुल-चंद रामचंद, श्रायौ दसकघर के दल दलमाल के ॥६८॥ भए हैं भगत भगवंत के भजन रस<sup>3</sup>, है रहे विवेको, जग<sup>ु</sup> जान्यो जिन<sup>ु</sup> सपनी। सेवा ही के बल, सेवा आपनी कराई, पुनि पायौ मनोरथ, सब कार्हू अप-अपनी॥ यह श्रद्भुत, सेनावित है भजन कोई कह्यौ न बनत तन-मन कों अरपनौ। जैसी हन्मान जान्यी भजन की रस, जिन राम के भजन ही लौं जीबौ माँग्यौ श्रपनौ ॥ ६१॥ कीनी परिकरमा छलत बलि बामन की, पीछे जामदगनि को दरसन पायौ है। पाइक भयी है, लंक-नाइक-दलन हू कों, दै के जामवंती काली कान्ह ° कों मनायी है ॥ ऐसे मिलि श्रौरी अवतारन कों जामवंत, श्रति सिय-कंत ही को सेवक कहायी है।

# चौथी तरंग

सेनापति जानी यातें सब श्रवतारन में, एक राजा राम गुन-धाम करि गायौ है ॥ ७०॥ भए और राजा राजधानियों अनेक भई. एसी पेम र-नेम पेन काहु बनि श्रायी है। श्रति श्रन्राग, सब ही तें बङ्भाग, पूरौ परम सहाग, जो अजुध्या एक पायौ है 3 ॥ रही बाँह-छाँह, राजा राम की जनम अभिर. भूति ह न सेनापति श्रीर उर श्रायी " है। श्रंत समें जाकों. देव लोकन के थोक छाँड़ि, तीनि लांक नाय लोक पंदहीं बनायी है ॥ ७ ९॥ पाए सब काम. बडे धनी ही की बाँह-छाँह. भाँति हैं न जानी सपने हु मैं अनाथ की। कोऊ सुरराज, जमराज हु तैं डरपै न. श्रीर सों प्रनाम करिब की चरचा थकी॥ सेनापति जग में जे राखे ते अमर कीने. बाकी संग लीने, दे मुकति निज साथ की। साँवे हैं सनाथ एक साकेत-निवासी जीड. साँची है रजाई एक राजा रघुनाथ की ॥७२॥ राम महाराज जाकों सदा श्रविचल राज. बीर बरिवंड जो है दलन दुवन कों। कोऊ सुरसुर, ताकी सारे कों न पूजे, कोंन तारी घरे धाम धाम निधि के उन्नत को ॥ ताकी तिज श्रास, सेनापित श्रीर श्रास, जैसे छाँदि सुधा-सागर कों, श्रासरीं क्रॅंबन कों। दुख तें बचाड, जातें होत चित चाड मेरे सोई है सहाउ, राउ चौदही सुवन को ॥७३॥

होति निरदोष, रबि-जोति स्त्री अगमगति, तहाँ कबिताई कछू हेतु न धरति है। ऐसोई सुभाउ हरि-कथा को सहज जातें, द्षन बिना ही भूषन सौं सुधरति है॥ कीने हैं कवित्त कछू राम की कथा के, तामें दीिजये न दूषन कहत सेनापित है। श्राप ही बिचारी तुम जहाँ खर-दूषन<sup>र</sup> हैं, सो श्रखर दूषन<sup>3</sup> सहित कहियत है॥७४॥ सिव जू की निद्धि, हरूमानहकी सिद्धि, बिभी-षन की समृद्धि बालमीकि नें बखान्यों है। बिधि कों श्रधार, चारची वेदन कों सार, जप जज्ञ कों सिंगार, सनकादि उर शान्यो है॥ सुधा के समान, भोग-मुकति निधान, महा मंगल निदान<sup>1°</sup> सेनापति पहिचान्यौ है। कामना कों कामधेनु, रसना कों बिसराम धरम कौं धाम राम नामू जग जान्यौ है ॥ ७ १॥ कुस लव रस करि गाई सुर धुनि कहि भाई मन संतन के त्रिभुवन जानी है। देवन उपाइ कोनी यहै भी उतारन कीं बिसद् वरन जाकी सुधा सम बानी है॥ भुवपति रूप देह धारी पुत्र सील हरि श्राई सुरपुर तें धरनि सियरानी है। तीरथ सरक सिरोमनि सेनापति जानी राम की कहानी गंगा-धार सी बखानी है ॥७६॥ इति रोमायण वर्णन ]

# पाँचवीं तरंग

# रामरसायन-वर्णन

र्द के जिन जीव, ज्ञान, प्रान, तन, मन, मति, जगत दिखायौ, जाकी<sup>२</sup> रचना श्रपार है। द्यान सौं देखे, बिस्वरूप है अनुर जाकों, बुद्धि सौं बिचार निराकार निरधार है। जाकों श्रध-ऊर्घ, गगन, दस-दिसि<sup>4</sup>, उर, ब्यापि रह्यों तेज, तीनि लांक कों अधार है। पूरन पुरुष, हृषीकेस गुन-धाम राम, सेनापति ताहि बिनवत वार बार है अपूर्ण राम महाराज, जाकों सदा श्रविचल राज, बीर बरिवंड जो है दलन दुवन कों। कोऊ सुरासुर, ताकी सरि कों न पूजे, कोंन तारी धरें धाम धाम निधि के उवन कों॥ ताकी तजि त्रास, सेनापति और श्रास, जैसे ह्राँडि सधा-सागर कों श्रासरी कुँवन की। दुख ते बचाउ जाते होत चित चाउ, मेरे सोई है सहाउ, राउ चौदही अवन को ॥२॥ पाल्यो प्रहलाद, गज ब्राह तें उबार वी किन. जाकौ १° नाभि-कमल, विधाता हू कों भौन है। ध्यावें सनकादि, जाहि गावें बेद-बंदी, सदा सेवा के रिकावें सेस, रबि, सिस पौन है 19 ॥

ऐसे रघुबीर कों, श्रधीर ह्वं सुनावो धीर. ंबंधु-भीर श्रागे सेनापति भली भीन है। साँवरे-बरन, ताही सारंग-धरन बिन, दुजी दुख-हरन हमारी श्रीर कीन है॥३॥ सोचत न कौहू, मन लोचतर न बार बार. मोचत न धीरज, रहत मोद घन है। श्रांदर के भूखे, रूबे रूख सौं श्राधक रूखे. द्खे 'दुरजन सौं न डारत बचन है॥ कपट बिहीन, ऐसी कौंन परबीन, जासीं ह्रजिये अधीन सेनापति मान<sup>3</sup> धन है। जगत-भरन जन रंजन करन, मेरीप बारिद-बरन राम दारिद-हरन है॥४॥ देव दया-सिंधु, सेनापति दीन-बंधु सुनौ. श्रापने<sup>६</sup> बिरद तुन्हें कैसे बिसरत हैं। तुम ही इमारे धन, तौसौं बाँध्यो पेम पन. श्रौर सों न माने मन, तोही सुमिरत हैं॥ तोही सौं बसाइ, श्रीर सुमें न सहाइ, हम यातेँ श्रकुलाइ, पाइ तेरेई परत हैं॥ मानों के न मानों, करो सोई जोई जिय जानों, हम तौ पुकार एक तोही सौं करत हैं ॥१॥ लिख खलना है, सारदाऊ रसना है जाकी, ईस महामाया हू को निगमन गायो है। स्रोचन बिरोचन-सुधाकर ससत, जाकों नंदन बिधाता, हर नातीं जाहि भायी है ॥ चारि दिगपाल हैं बिसाल भुजदंड, जाके सेस सुख-सेज, तेज तीनि लोक छायौ हैं।

## पाँचवीं तरंग

महिमा श्रनंत सिय-कंत राम भगवंत. संनापति संत भागिवंत काह पायौ है॥६॥ श्राम. श्रपार, जाकी महिमा को पारावार, सेवे बार बार परिवार सुरपति कीं। धाता को बिधाता. भाव-भगति सौ राता. देव चारि बर दाता. दानि जाता को सुपति कौं ॥ तीनि लोक नाइक है, देद गुन गाइ कहै, सरन सहाइक है सदा सेना शति कों। जगत कों करता है, धरा हु कों धरता है . कमला कों भरता है र हरता बिपति कों ॥७॥ छाँदि के कुपेंड़े, पेंडे परे जे बिभीषनादि, ते हैं तुम तारे, चित-चीते काम करे हैं। पेंड़ी तजि बन में, कुरेंड़े परी रिषि-नारी, तारी ताके दोष मन में न कल धरे हैं॥ पैंड़ी तजि इम हु, कुएँड्रै परे तरिबे कीं. तारिये अपार कलमय भार भरे हैं। सेनापति प्रभु पेंडे परे ही जी तारत ही, तौब हम तरिबे कों तेरे पेंड्रे परे हैं ॥ =॥ चाहत है धन जौ तू3, संउ४ सिया-रमन कौं, जातें बिभीषन पायौ राज अबिचल है। चाहै जो अरोग, तो सुमिरि एक ताही, जिन मरचौ फेरि ज्यायौ साखा मगन कों दल है ॥ चाहै जो मुकति, जोहै पति रघुपति, जिन कोसल नगर कीनी मुकत सकल है। सेनापित ऐसे राजा राम कों विसारि जी पैध श्रीर कों भजन कीजे, सो धों कोंन फल है ॥ ह॥

## कविच-रत्नाकर

सुख सरसाउ<sup>ी</sup>, किथौं दुख मैं विलाइ जाउ<sup>र</sup>, जैसी कछू<sup>3</sup> जानी, तैसी होंड गति काड़ की । जग जस कहीं, किथों जाइ अथजस कहीं, नाहीं ४ परवाह काहू बात के सहाइ की ॥ श्रीर हों न चाहों, चित चाहत हों ताही नित, सेनापति जाकी तीनि लोक इक नाइकी। हूजियों न दूरि, मेरे जिय की ग्रसर सूरि, रहीं भरपूरि एक प्रीति हरि राइ की ॥१०॥ नीकी मति लेह, रमनी की मति लेह मति, सेनावित चेत कळू पाहन श्रचेत है। करम करि करमन कर, पाप करम न कर मृद, सीस भयौ सेत है॥ श्रावे बनि जतन ज्यों, रहे बनि जतनन, ∤ पुत्र के बनिज तन मन किन देत है। श्रावत बिराम, बैस बीती श्रमिराम, तातें करि बिसराम भिज रामें के किन खेत है ॥ ११॥ कीनौ<sup>८</sup> बालापन<sup>९</sup> बालकेलि मैं मगन मन, लीनौ तरुनापै तरुनी के ° रस तीर कों। श्रव तू जरा मैं परयी मोह पींजरा मैं, सेना-पति भजु रामें जो हरैया दुख पीर कीं॥ चितिह चिताउ भूति काहू न सताउ, श्राउ लोहे कैसी लाउ, न बचाउ है सरीर को । लेह देह करि कै, पुनीत करि लेह देह, जीमै अवलेह देह सुरसरि नीर को ॥१२॥ को है उपमान ? भासमान हू तें भासमान, परम निदान भे सेनापति के सहाह को ।

तेज कों श्रधार, श्रति तीछन, सहस-धार, पुकै सरदार हथियार समुदाइ को ॥ श्रमर-श्रवन, दल-दानव दवन -मन-पवन-गवन<sup>3</sup>, पुजवन जन<sup>४</sup> चाइ कों। कामना कों बरसन, सदा सुभ दरसन, राजत सुदरसन चक्र हरि राइ कौं॥१३॥ गंगा तीरथ के तीर, थके सं रहाँ जू गिरि, कै रहाँ जू गिरि चित्रकृट कुटी छाइ कै। जातै दारा नसी, बास ताते बारानसी; किधौं बुंज ह्वे के वृंदाबन कुंज बैठ जाइ के। भयौ सेतु श्रंध ! तू हिए कों हेतु बंध जाइ, धाइ सतबंध के धनी सौं पित लाइ कै। बसौ कंदरा में, भजी खाइ कंद रामें, सेना-पति मंद! रामें मति सोचो इञ्चलाइ के ॥१४॥ कीनौ है प्रसाद, मोटि डारचौ है बिबाद °, दौरि पाल्यौ प्रहलाद, रछा कीनी दुरदन की । दीनन सौं प्रीति, तेरी जानी यह रीति, सेना-पति परतीत कीनी, तेरीयै सरन की॥ कीजै न गहर, बेग मेरी दुख हर, मेरे श्राटह पहर श्रास रावरे चरन की। सुमत न श्रीर कोई निरमय ठौर राम देव सिरमौर, तो लौं दौर मेरे मन की ॥१४॥ कोई " परलोक सोक भीत श्रति बीतराग, तीरथ के तीर बसि पी रहत नीर ही। कोई तपकाल बाल ही तें तिज गेह-नेह, श्रागि करि श्रास-पास जारत सरीर ही॥

कोई झाँ हि भोग, जोग-धारना सौं मन जीति ,

प्रीति सुख-दुख हू मैं साधत समीर ही। सोवे सुख सेनापति, सीतापति के प्रताप,

जाकी र सब जागै पीर ताही रघुबीर ही ॥१६॥ ताही भाँति घाऊँ सेनापति जैसे पाऊँ, तन

कंथा पहिराऊँ, करों साधन जतीन के। भसम चढ़ाऊँ, जटा सीस मैं बढ़ाऊँ, नाम

वाही के पढ़ाऊँ, दुख-हरन दुखीन के॥ सबै बिसराऊँ, उर तासों उरमाऊँ, कु ज

बन बन छाऊँ<sup>द</sup>, तीर भूधर नदीन के। मन बहिराऊँ, मन ही मन<sup>®</sup> रिकाऊँ, बीन

लै के कर गाऊँ, गुन वाही परबीन के ॥१७॥ करुना-निधान, जातें पायो तें बिसल ज्ञान

जाके दीने प्रान, तन, मन धारियत है। जगत कों करतार, बिस्व हु कों भरतार,

हिय मैं निहार, सब ही निहारियत है। सेनापति तासों, प्रेम प्रीति परतीति छाँड़ि,

उत्तम जनम पाइ, क्यों बिशारियत है। सब ही सहाई, बर-दानि, सब १° सुखदाई,

ऐसी राम साँई, भाई यों बिसारियत है<sup>99</sup>॥१८॥ धीवर कों सखा है, सनेही बनचरन कों<sup>92</sup>,

गीध हू कों बंधु सबरी कीं मिहमान है। पंडव कों दूत, सारथी है श्ररजन हू कों,

छोती बिग्र-लात कों धरैया तिज मान है॥ ब्याध श्रपराध-हारी स्वार्न समाधान कारी.

करें छरीदारी, बलि हू को दरबान है।

ऐसी श्रवगुनी! ताके सेड्बे कों तरसत, जानिये न कोंन सेनापित के समान है ॥१६॥ रोस करों तोसों, दोस तोड़ी कों सहस देई

तोही कान्ह कोसों बोलि श्रनुचित बानिये। तुही एक ईस, तोहि तजि श्रोर कासों कहों,

कीजै श्रास जाकी श्रमरष<sup>3</sup> ताकों मानिये॥ जीवन हमारो, जग जीवन तिहारे हाथ.

सेनारित नाथ न रुखाई मन श्रानिये। तेरे परान की धूरि मेरे प्रानन की मूरि (?)

कीजै लाल सोई, नीकी जोई जिय जानिये ।। २०॥ पान चरनामृत भीं, गान गुन गनन कीं,

हरि कथा सुनि<sup>इ</sup> सदा हिय कों हुलसिबी। प्रभु के उतीरन की, गूदरीयो चीरन की,

भाल, भुज, कंड, उर, छापन की लिसबी ॥ सेनापति चाइत है सकल जनम भरि.

वृंदाबन-सीमा तें न बाहिर निकसिबी। राधा-मन-रंजन की सोभा नेंन-कंजन की.

माल गरे गुंजन की, कुंजन को बिसबी ॥२१॥ बिनती बनाइ, कर जोरि हों कहत तार्ते,

जातें तुम करता जगत उत्तपत्ति के। तुम सरनागत कों देत ही श्रभय दान,

तुम हो हो दाता श्रविचल श्रधिपत्ति के ॥ सदा इह लोक, पर लोक, तिह लोकन में,

लोकपाल पालिबे कों, हरता बिपत्ति के। सेनापित ईस, बीसे बिस, मोहिं महाराज<sup>c</sup>!

तेरीई भरीसी दसरथ चक्रवत्ति के ॥२२॥

#### कावच-रताकर

मोहिं महाराज श्राप नीके पहिचानैं, रानी जानकीयो जाने, हेतु लखन कुमार को। बिभीषन, हनुमान, तजि श्रिभमान, मेरी करें सनमान, जानि बड़ी सरकार को॥ एरे किलकाल ! मोहिं कालों न निदिर सके. त्र तौ मति मृढ़ श्रति कायर गाँवार को। पाइपीस बरदार, संनापति निरधार, हों तो राजा रामचंद जू के दरबार को ॥२३॥ गिरत गहत बाँह, घाम मैं करत छाँह. पालत विपत्ति माँह, कृश-रस भीनौ है। तन कों बसन देत भूख मैं श्रसन, प्यासे पानी हेतु सन , बिन माँगे आनि दीनौ है ॥ चौकी तुही देत, श्रति हेतु कै गरुड़-केतु ! हों है तो सुखं सोवत न सेवा परबीनी है। श्रालस की निधि, बुधि बाल, सु जगतःति ! सेनापति सेवक कहा धौँ जानि कीनौ है ॥२४॥ श्री बृंदाबन चंद, सुभग धाराधर सुन्दर। द्नुज-बंस-बन-दहन, बीर जदुबंस<sup>७</sup> पुरंदर ॥ श्रति बिलसति बनमाल, चारु सरसीरह लोचन। बल बिदलित १ गजराज, बिहित बसुदेव बिमोचन॥ सेनापति कमला-हृद्य, कालिय-फन भूषन चरन। करूनालय सेवी १º सदा, गोबरधन गिरवर-धरन ॥२४॥ निगमन गायौ, गजराज-काज धायौ, मोहिं १ संतन बतत्यो. नाथ पन्नगारि-केत है। सेनापति फेरत दुहाई तोहि १२ टेरत है. हेरत न इत. जानिये न कित चेत है।

श्रीर हैं न तोसे, सोवे कौंन के भरासे, कड़ ह्व रहे इकोंसे, हों न जानों कौन हेत है। तू कृश-निकेत, तेरी दीनन सौं हेत, मोहिं मोह दुख देत, सुधि मेरी क्यों न लेत है ॥२६॥ बारन लगाई ही पुकार एक बार, ताकों बार न लगाई, रिख्याल भगतन के। देव<sup>२</sup>-सिरताज तुम, श्राज<sup>3</sup> महाराज बैठि रहे तजि लाज, काज मो गरीब जन के॥ सेनापति राम भुवशाल जू कृशाल, आज जानि जन इजिये सरन श्रसरन के। धाइ हरि राइ, ह्वै सहाइ आइ दूरि करी, त्रास लक्ष मन के सु भैया लक्ष्मन के ॥२७॥ श्रादर बिहीन, नाहिं परद्वार दीन जाइ<sup>१</sup>, हात है भली न<sup>9</sup> बात सुनि श्रनबात की। सदा सुख पीन, राम-नाम रस-लीन रहै, कोंहु चित्र चिंता न करत प्रान-गात की ॥ श्रासरों न श्रीर कों करत काहू ठौर कों, जु सेनापति एक हरि राइ की कृपा तकी। जाके सिर पर श्राज राजत है महाराज, ताहि कही परी परवाह कौंन बात की ॥२८॥ र्तुम करतार जन<sup>9</sup>े रच्छा के करनहार, पुजवनहार मनोरथ चित चाहे के। यह जिय जानि सेनापति है सरन श्रायौ, हुजिये सरन महा पाप-ताप दाहे के॥ जो कोहु े कही कि तेरे करम न तैसे, इम गाहक हैं सुकृति भगति रस लाहे के।

ब्रापने करम करि हों ही निवहोंगी, तौब हों ही करतार, करतार तुम काहे के ? ॥२६॥ तू है निरवान कों निदान ज्ञान ध्यान करें तेरी चतुरानन, बसैया नाभि-भीन कीं। सोई? सिरजनहार, भार कौं धरनहार. तृ है प्रभु पाडक, पुहुमि, पानी, पौन को ॥ दीजिये न पीठि, इत कीजिये दया की दीठि3; सेनापित पाल्यों है तिहारे एक लौन कों। श्रापु ही कृपाल पाली राम भुवपाल, श्रीर दूसरौ न तोसौं, पैंड़ों देखत हों कौंन कों ? ॥३०॥ धातु, सिला, दार, निरधार प्रतिमा को सार, सो न करतार तू बिचार बैठि गेहरे। राखु दीिं श्रंतर, कळू न स्न-श्रंतर है, जीभ कों निरंतर जपाउ तू हरे हरे! ॥ मंजन बिमल सेनापति मन-रंजन तू, जानि के निरंजन पर्म पद जोह रे। कर न सँदेह रे, कही मैं चित देह रे, क-हा है वीच देहरे ? कहा है बीच देह रे ? ॥३१॥ निगमन होरी, समुकाइ, मन फोरी राख, मन ही कों घेरि रूप देखि मचलत है । सेनापति देख राम तोही मैं श्रलेख, धरि भगत कों भेष कत बिस्व कों छलत है॥ तोरि मरी पाउ करी कोटिक उपाउ, सब

तार मरा पांड करा काटक उपांड, सब होत है अपांड, भांड चित्त को फलत है। हिए न भगति जातें होत सुभ गति<sup>७</sup>, तन तीरथ चलत मन ती स्थ चलत है॥३२॥× केती करी कोई. पैथे करम जिल्लोई, तातें दूसरी न होई<sup>9</sup>, उर सोई<sup>2</sup> ठहराइयै। आधी तें सरेस गई बीति के बरसके, अब दुज्जन-दरस-बीच न रस ४ बढ़ाइये ॥ चिंता श्रनुचित तजि, धीरज उचित सेना-पति है सुचित राजा राम जस" गाइयै। चारि बरदानि तजि पाइ कमलेच्छन के, पाइक मलेच्छन के काहे की कहाइये ॥३३॥ सागर द्यथाइ, भौर भारी, बिकराल गाइ, जद्यि पहार हू तें दीरघ लहिर है। देखि न डराहि, कतराहि मित बार बार. बाउरे कळु न तेरी तऊ ती बिगरि हैं ॥ बाँध्यो जिन सिंधु, जो है दीनन की बंधु, जिन सेनापति कुंजर की कीनी धरहरि है। राम महाराज, धरि बिरद की लाज, सोई साजि के जहाज कों निबाहि पार करिहै ॥३४॥ एरे मून मेरे, खोए बासर घनरे, करि भिं <u>जोष</u> श्रमिलाप श्रजहुँ न उह रत ै° है। ताज के बिबेक, राम-नाम कों सरस रस. सेनापति महा मोह ही मैं बिहरत है॥ जद्यि दुलभ तऊ श्रौर श्रभिलाषा, दैव जोग तें सुलम, ज्यों घुनच्छर परत है। कीजिये कहाँ जौं तेरे मन की बड़ाई, जातेँ मरेन के जीवे को मनोरथ करत है ॥३४॥ श्ररि करि श्राँकुस बिदारयो हरिनाकुस है, दास कों सदा कुसल, देत जे हरष हैं।

कुलिस करेरे, तोरा तमक तरेरे , दुख

दलत दरेरे के, हरत कलमण हैं ॥
सेनापित नर होत ताही तें निडर डर
ताते तू न कर, बर करुना-बरण हैं ।
श्रित श्रिनियारे, चंद-कला से उजारे, तेई
मेरे रखवारे नरसिंह जू के नख हैं ॥३६॥।
किर धीर नादे, कीनी पूरन प्रसादे दौरे,
पाल्यी प्रहलादे जिन ज्यायी माँति सों भली ।
कीजे न बिबादे नित्त, छुँडि के बिषादे, मन
ताही कों सदा दे, जाते दास-कामना फली ॥
पावे सुख-साजे, जग-मध्य सो बिराजे, सो मि-

टावे जमराजे, रोग दोष की कहा चली। कहत सदा 'जे', सेनापति भय भाजे, जाके

सिर पर गाजै नरसिंह सौ महाबली ॥३७॥ जोर<sup>3</sup> जलचर, श्रति कुंद्ध करि ज़ुद्ध कीनौ,

बारन कों परी श्रानि बार हु खुल-दंद की। हु के नकवानी दीन-बानी कों सुनाइ जो खों प

लै के कर पानी, पूजा करे जगबंद की ॥ तो लों दौरि दास की पुकार लाग्यो दीन बंधु

सेनापति प्रभु मन हू की गति मंद की। जानी न परति, न बखानी जाति कछू ताही ह

पानी मैं प्रताच्यी, किशों बानी मैं गयंद की ॥३८॥ आह के गहे तें श्रति ब्याकुल बिहाल भयी,

प्रान-पत ताने रहा एक ही उसास कों। तहाँ सेनापति, महाराज बिना और कोंन,

धाइ आइ साँकरे, सँघाती होइ दास को ॥

गाड़ मैं गर्यंद, गरुड्ध्वज के पूजिये कों, जो लों कोई कमल लपिक लेड पास कों। तो लों, ताही बार, ताही बारन के हाथ पर थों, कमल के लेत हाथ कमला-निवास कीं॥३६॥

कमल क लेत हाथ कमला-निवास का ॥३६॥ भीर के हरत बलबीर जू बढ़ायों चीर<sup>1</sup>,

दौरि मारि डारचौ न दुसासन प्रगटि कै। सेनापित जानि<sup>२</sup> याकों जान्यौ है निदान, सुनि,

जुगति बिचारों जौब रावरे मन टिकें॥ जोई मुख माँग्यों, सोई दीनों बरदान, श्रोप

दीनी द्रीपदी कों, रही पट सों लपटि कै। रोवत में श्रीबर<sup>3</sup> कहत कही छीबर, सु

मेरे जान यातें चले छीबर उपटि कें<sup>5</sup> ॥४०॥ पारथ की रानी, सभा बीच बिललानी, दुसा-

सन श्रभिमानी, दौरि गही केस-पास मैं। तबहीं बिचारी, सारी खेंचत पुकारी कान्ह!

कहाँ हो ? परी हों नीच लोगन के त्रास में ।।

सेनापति त्यौंहीं , पट कोटिक उपटि चले, चारचौ बेद उठे जस गाइ के श्रकाप मैं। बैरिन के बास में, बिपत्ति के निवास में, ज

गनिवास वा समें, दिखाई प्रीति बास में ॥४१॥ द्रीपदी सभा में आनि ठाढ़ी कीनी हठ करि,

कौरव कुपित कहाौ काहू<sup>®</sup> कों न मानहीं। लच्छक नरेस, पै न रचक उठत कोई,

परी है बिपत्ति श्रति लागी पतता नहीं ॥ जब स्यामसन्दर श्रनन्त हरे पीत-बास १ ?!

कहि करि देशी लाज जात है निदान ही।

सेनापति तब मेरे जान तेई हरि ह्वै गए बसन हरि नाम के स्तान ही ॥४२॥ पति उतरित, देखी परी है बिपति श्रति, द्रौपदी पुकारे, सेनापति जदुनाइकै। दरजन-भीर जानि ताकी तव पीर, बरी दीनौ बलबीर, बेद उठे जस गाइ कै॥ खेंचि खेंचि थाक्यो, न उसास है दुसासन में, श्रव ज्यों घरनि घृमि गिरचौ महराइ कै। मंदर मथत छीर-सागर के छीर जिमि, पैयत न छीर चीर चले उफनाइ कै ॥४३॥ पदी श्रीर बिद्या, गई छुटि न श्रविद्या, जान्यी श्रद्धर न एक, घोल्यो <sup>3</sup> केयो तन मन है। तातें कोजे गुरु, जाइ जगत-गुरू कों, जातें ज्ञान पाइ जीउ होत चिदानंद घन है॥ मिटत है काम-क्रोध, ऐसी उपजत बोध, सेनापति कीनौ सोध, कह्यौ निगमन है। बारानसी जाइ, मनिकर्निका श्रन्हाइ, मेरौ संकर तें राम-नाम पढ़िबे कों मन है ॥ १४॥ सोहति उतङ्ग, उत्तमङ्ग, सिस सङ्ग गङ्ग, गौरि श्ररधङ्ग, जो श्रनङ्ग प्रतिकृत है। देवन कों मूल, सेनापति श्रनुकृत, कटि चाम सारदृत कों, सदा कर त्रिस्त है।। कहा भटकत ! श्रटकत क्यों न तासों मन ? जातेँ त्राठ सिद्धि नव निद्धि रिद्धि तू लहै। लेत ही चढ़ाइबे कों जाके एक बेलपात, चढ़त श्रगाऊ हाथ चारि फल फूल है ॥४४॥ हित उपदेश लेह", छाँड़ि दे कलेस, सदा सेइये महेस, श्रीर हौर कहा भटके।

## पाँचवीं तरंग

सदन उषित रहु, संतत सुखित, मति होड तू दुखित, जोग-जाग में निपट कै॥ चाहत धतूरे अरु आक के कुसुम है क, जिनें लेत कोई कहूं भूलि हू न इटकै। सेनापति सेवक कों चारि बरदानि, देव देत हैं समृद्धि जो पुरंदर के खटके ॥४६॥ जाकों महा जोगी, जोग साधन करत हठि. जाकों सब जगत करत जन्न-जाप है। जहाँ चतराननी श्रनेक जतनन जात. होत है न जाकों सनकादि को मिलाप है॥ ताही हरि-लोक गए कोसल-निवासी जीउ. जे हें थिर जंगम, न देख्यी भव ताप है। सेनापति बंद में बखानें, तीनि लोक जानें, सो तौ महाराजा रामचंद को प्रताप है ॥ १७॥ पति के अञ्चत, सुरपति जिन पति की नौ. जाके नल-सिख, रोम-रोम भत्यौ पाप है। देह दुति गई, तई, 3 बन में पखान भई ४ लाग्यौ बिकराल रिषिराज कों सराप है॥ सोई है त्रहिल्या, सिय-सिवा के समान भई. पतित्रत पाइ, पायौ सती कों प्रताप है। सेनापति बेद में बखानें, तीनि खोक जानें. सो तौ महाराजा रामचंद कों प्रताप है॥४८॥ महा मद-श्रंध दसकंध सनबन्ध छाँहि. जाके जात मारी, न बिचारी होत पाप है। पाइ श्रपमान जातुधान की भ सभा के बीच, बाम ह बिसारि, चल्यी करि परिताप है॥ सोई बिभीषन, दिग्राल सों बिराजत है: पायी पर परी परदत को तराप है।

सेना शति बेद में बखानें, तीनि लोक जानें, सो तौ महाराजा रामचंद को प्रताप है ॥४६॥ जाही हनुमान के श्रञ्जत श्रपमान पाइ, भाज्यौ भानु-सुत, करि जियौ जाप-थाप है। कौह बस्यौ मंदर मैं कौह मेरु कंदर मैं बस्यो बल मंद रह्यो करत सँताप है।। सोई तरि सिंधु कों. निसंक लंक जारि श्रायों. लायो द्रोन श्रचल मिटायो परिताप है। सेनापति बेद मैं बखानें, तीनि लोक जानें, सो तौ महाराजा रामचंद को प्रताप है ॥४०॥ यह कलिकाल बढ़यौ दुरित कराल, देखि श्राई दुचिताई, सुचिताई सब लूट हीं। इम तपहीन, जाइ तरें कत दीन, तोसी दुसरी नदी न, देखि फिरे चहुँ खूँट हीं। सेनापति सिव-सिर संगिनी, तरंगिनी तू, तोहि र श्रचवत पचवत कालकृट हीं। त्तजि के अपाइ, तीर बसें सुख पाइ, गंगा ! कीजै सो उपाइ; तेरे पाइ ज्यों न छुटहीं ॥ १ १॥ यह सरबस चतुरानन कमंडल कों. सेनापति यह चरनोदक है हरि को। यह ईस-तीस हू की सोभा है परम, साढ़े तीन कोटि तीरथ मैं याकी सरवरि को ?॥ छाँदि देह तप तू, अुलाइ डार सबै जप, कौंन की है चप तोहि, तेरी और अरि को ? मेटि जम-दु द, द्वार नरक कों मूँ द, बेनी मैंनका की गूँद, बूँद<sup>3</sup> पी के सुरसरि को ॥४२॥ कोई महा पातकी मरची हो जाइ मगह में, सो तौ बाँधि डारची बीच नरक समाज के।

कीनौ गर-जारि और नारकोन बीच घेरि. जे है निसि-बासर करेंगा पाप काज के॥ ताही के करंके संनापित गंग न्हेंयान कीं, लागत पवन जान श्राए सुर साज के। साँकरें कटाइ, अमदृन रपटाइ, सोइ<sup>२</sup> ले चल्यो खुटाइ बंदीवान जमराज के ॥ १२॥ यह सुरसरि, कौंन करें सुर सिर याकी, भ पर जो ऊपर है तीरथ समाज के। धरम श्रधार धार याकी निरवार दाता याही के तरेंगे 3 सेनापति सुभ काज के ॥ को कहै बखानि, श्रवलोकन करत जाके, सीक न रहत, श्रोक होत सुख साज के। थोक नसें पापन के, दोक जल-क चार्जें, श्रोक भरि पियें लोक जीते जमराज के ॥१४॥ राम जू के पाइ. सुनि-मन न सकत पाइ. पैये जौ समाधि, जोग, जप, तप, करिये। मोह-सर-सरसाने, हम किब-मल-साने. पेंड़ी राम पाइ गहिबे<sup>४</sup> कों श्रटकरिये॥ एके है उपाइ, राम पाइन के पाइवे कों, सेनापति बेद कहैं श्रंघ की लकरिये। राम-५द संगिनी, तरंगिनी है गंगा, ताते याहि पकरे पतें पाइ राम के पकरिये॥ १४॥ सुर-लोक सीतल करत अवनीतल तें गई धरनीतल, ब्टोही तीनि बाट कीन गनें कौंन गुन जाके, सुर-नर सुनि थाके, मति श्रदकति चतुरानन से भाट की॥

सोहति श्रधार, हेम-कंजन कौं निरधार. गंगा जू की धार, निधि सोभान के ठाट की। कछ बाँधि खीनी, कछु सेनापति लटकति, छापेदार पाग मानौं पुरुष बिराट की ॥४६॥ कीने सौ जनम ही मैं, जे श्रघ जन मही मैं दुरि जन होत धूरि तनकों जु छूजियै। पाइ मघ वाके धरि, पाइ मघवा के धाम करें दुसमन सो समन, सो न द्जिये भोजें जाके बारि पद, पावे दानवारि पद, सेनापति नै करि बिनै करि जो पूजियै। देखेँ सुरसिंधु-रन चड़ें सुर-सिंधुरन, कूल-पानि ह पियें त्रिसूल-पानि हूजिये ॥२७॥ पतित उधारे और-पद पाँउ धारे. देव-नदी माँउ धारे, कौंन तीनि-पथ धावई। ईस सीस लसे (बसे?)<sup>3</sup> विधि के कमंडल में. · कार्कों ४ भगीरथ नृप तप तन तावई ॥ सब सरितान कों बिसारि करि श्राप हरि, श्रापनी बिभूतिन मैं कौंन कौं गनावई। पुते गुन-गुन सेनापति कौंन तीरथ मैं ? तातें सुरसरि जू की पदवी कों पावई ॥१८॥ राम जू की श्रान कोई तीरथ न श्रान देख्यों, गंगा की समान होती बेद ती बतावती। सम सिरतां की, जौब होती सिर ताकी, तो पै याही कों कन्हेया क्यों बिभृति में गनावती॥ सगर-कुमारन कों सेनापति तारन कों.

तीरथ जो कोऊ सुरसरि सम पावतौ।

गंगा ही के अरथ भगीरथ बिरध है, तौ काहे कों बिरथ तप करि तन तावती ॥११॥ कालतें कराल कालकृट कंठ माँक लसे ब्याल उर माल, श्रागि भाल सब ही समें। ब्याधि के श्ररंग ऐसे ब्यापि रहवी श्राघी श्रंग. रह्यों श्राधी श्रंग सा सिवा की बकसीस में । ऐसे उपचार तें न लागती बिलात बार, पैयती न बाकी तिल एकी कहूँ ईस में। सेनापति जिय जानी सुधा तें महस वानी, जौ पै गंगा रानी कौं न पानो हो तौ सीस मैं ॥६०॥ कोह कों घटाइ, लोभ मोहन मिटाइ काम हू तें निबटाइ करि, करित उधार है। देखें बारि दीन, दारिदी न होत सपने हु, पावै राज बसु, ताके वस बसुधा रहै ॥ रोग करें दूरि, भ्रोग राखें भरपूरि, एक श्रमर करन मृरि मानह सुधा रहै। धरम श्रधार, सेनापति जानी निरधार, गंगा तेरी धार कामधेनु तें दुधार है ॥६१॥ बिस्व की जुगति जीते जोग की जुगति हु कों. भुकति-मुकति देत लावति न पल है। जाको पौन लागै, दल दुरित के भागे, जाके श्रागे न चलत जमराज हू को बल है। सेनापति प्रीति-रीति, कीजै परतीति करि, गंगा जप-तप नेम-धरम को फल है। रूप न बरन, उत्तपति न मरन जाके कर न चरन, ताके चरन कों जल है ॥६२॥ कोइ एक गाइक श्रलापत हौ साथी ताके,

तौही कही श्राप, सुर न दीजे प्रबीन, हों श्र-लापि हों श्रकेलो, मित्त सुनौ चित्त चाइकै ॥ धोखे 'सुरनदी जै' के कहत-सुनत, भए तीन्यो तीनि देव, तीनि लोकन के नाइकै। गाइन गरुइ-केतु भयौ द्वे सखाऊ भए धाता महादेव, बैठे देव-लोक जाइ कै 8 ॥६३॥ बहुरी वहरि दूजी ताँति सी बसति, जाके<sup>र</sup> बीच परे भौर फटिका से सुधरत हैं। परे परवाह पानि ही मैं जे बसत सदा, सेनापति ज्ञाति अनुप बरनत हैं॥ कोटि कलिकाल कलमप सब काक जिमि, देखे उड़ि जात पात पात है नसत हैं। सोहत गुलेला से बल्ला सुरसरि जू के, ं बोल हैं कलोल ते गिलोल से बसत हैं ॥६४॥ जाकी नीर-धार, निरधार निरधार हू कों, परम अधार ब्रादि-श्रंत श्रीर श्रबहूँ ।

१ लहुरो (क); २ ताके (क) (ग)। ३ अवह (ख)।

\*इस । कवित्त के पहले 'क' तथा 'ग' प्रति में एक कि च दिया है जो कि खं डित है। 'ख' तथा 'क' प्रति में वह नहीं है। 'क' में वह इस रूप में है—

जाडी लोक तीरथ के थोक पहुँचाँवन

 X
 प्रमाद्या (जन्में)

 X
 X

भरि जे सकत क्यों हू पगन पगन में। • यह तौ त्रिपथगा है जाने त्रिभुवन पथ

यातें सुर पुर पहुँचावति हैं पल में॥

--संपादक

सुख कों निधान, सेनापित सिक्विधान जो है,

सुकति निदान भगवान मानी भव हूँ ॥
ऐसी गंगा रानी वेद बानी में बखानी, जग

जानी सनमानो, दीप सात खंड नव हूँ ।
कामधेनु हीन, सुरतरु वारि दीन, जाकों
देखें बारि दारिदी न होत कबहूँ ॥६४॥
रही पर लोक ही के सोक में मगन श्राप,

साँची कहाँ हिन्दू कि सुसलमान राउरे ।
मेरी सिख लोजें, जामें कछुव न छीजे,

मन माने तब कीजें तोसों कहत उपाउ रे ॥
चारि बर दैनी, हरिपुर की नसेनी गंगा,

सेनापति याकों दे सेई सोकहिं मिटाउ रे।
नहाइ के बिसुन-पदी, जाह तू बिसुन-पद,
जाहनवी नहाइ जाह नबी पास बाउरे॥६६॥

कहा जगत आधार ? कहा आधार प्रान कर ?।

कहा बसत बिधु मध्य ? दोन बीनत कह घर घर ?॥

कहा करत तिय रूसि ? कहा जाचत जाचक जन ?।

कहा बसत स्गराज ? कहा कागर कों कारन ?॥

धीर बीर हरपत कहा ? सेनापित आनंद घन !।

चारि बेद गावत कहा ? 'श्रंत एक माधव सरन' ?॥६७॥

को मंडन संसार ? गीत मंडन पुनि को है ?

कहा स्गपित कों भच्छ ! कहा तस्नी मुख सोहै ?॥

को तीजी अवतार ? कवन जननी-मन-रंजन ?॥

राज श्रंग निज संग पुनि कहा निरंद राखत सकल ?।

सेनापित राखत कहा ? 'सीतापित कों बाहु बल'॥६=॥

को पर नारो पीउ ? करन-हंता पुनि को है ?॥

को बिहंग पुनि पढ़ ? कोंन यह पंकज कों है ?॥

को तरु प्रान निघान ? कवन बासी भुजंग मुख ?। को हरषत धन देखि ? कवन बाढ़त तुसार दुख ? ॥ श्रादान दान रच्छन करन को कृपान धारै समर ?। सेनापति उर धरत कह ? 'जानकीस जग मोद् कर' ॥६१॥ श्रसरन सरन. सकल दशरथ तनय, सघन श्रघ धरषन। जलज नयन, चर श्रचर श्रयन, जल सद्न सयन, श्ररचन जन हरषन॥ गज दरद दलन, जग श्रवल धरन, रछन करन, सस-धर गन दरसन। नरक हरन, 'जय' कहत तरत नर, चरन गगन-चर श्रनगन ॥ ७०॥ जी मैं 3 दुरद न छुक्यो सकल मदन तर (?) केतिक सदन काज काटै तें हरे हरे। पाइ नर तन भयी राम सौं रत न बर. कंचन रतन पेट कार्ज के हरे हरे॥ श्रबहूँ तू<sup>4</sup> चेत मन ! सीस<sup>8</sup> भयों सेत, सेना-पति सिख देत, जप हेतु सौं हरे हरे। श्रीर न जुगति जासौं होति श्राजु गति, देति भुगति-मुकति हरि-भगति हरे हरे॥७१॥ संतन के तीर, सेनापित बरती रहि कैं तीरथ के तीर बसि बासर बराइहों । माया के बिलास, तातें ह्वें करि उदास, हरि दासन की गनती में श्राप हू गनाइहों॥ राखों श्रीर साध न, चलोंगी मन र साधन कै, बिना जोग-साधन परम-पद पाइहाँ।

१ ततु (क) (ख) (ग); २ मोड़ (ञ) । ३ जामें (क) (ख) (ग); ४ ते (क) (ख) (ग); वै (ञ); ६ मूढ़ सीस (ञ)। ७ वर तीर हियें (ञ); ६ इसाइ हों (ञ); ९ मत (ख) (ग)

बियें की कतार, ताकी करि हटतार, कोऊ? बै कै करतार करतार गुन गाइहाँ ॥ >२॥ वोबी बरबा बह्नवी<sup>र</sup> बीबी<sup>3</sup> बीबा<sup>5</sup> बाल। बाबी बीबों बांब बें में बें बीबा बाब ॥ ७३॥ रे रे रामा मैं रमे, रोम रोम में राहि। रमी रमा में राम में, मार मार रें मारिट ॥ э ॥ लीला लाने निलन लों, ललना नैनन लीन। लोल लोल लाली निले.<sup>32</sup> नौल लौ लीन॥७१॥ मौन नेम, नामौ नमै ११ सुनि मन १२ मान १३ मेंन। मन-माने १४ नामी मनों मीन मानिनी नैंन ॥ ७६॥ रेरे सूरौ ! सुरसरी सौंरौ भ, ससी सास। रोस रूसि १६ संसार सौं सौंरे सो रस रास १९॥७७॥ दानी दिन दिन दादनी दाना दाना दीन। दानी दंदन<sup>१८</sup> दादि दे दाना दाना दीन॥७८॥ हरि हरि हारी, हारिहै 3 हेरे रूरी हेरि। हीरे होरे<sup>२</sup> हार<sup>२ ।</sup> है, रे हरि हीरे हेरि ॥७६॥ तो रित राती राति तैं<sup>२२</sup>, रेती तारे तीर। तंत्री तें २३ रूरी ररे, त्री तेरी तरू २४ तीर ॥=०॥ श्रव सपरे सुरसरि करें सिव केसव बिधि धाम र । श्रवस परे सुरसरि करें सिव के सब बिधि वाम रह ॥ = १॥ मार्गु मानी को पकरि, छाँड्यौ तीच्चन तीर। मार गुमानी कोप करि, झाँड्यौ तोछन तीर ॥ = २॥

१ कीं हू (क) (ग), कहू (ख)। २ व्लंजना (क); ३ लें (ञ); ४ लाला (ग); ५ लों (क) (ग)। ६ रमें (क) (ख); ७ रें (क); द्र मार्र मरू रें मारि (ञ)। ९ लालन (क); १० लालीनि कें (क) (ख)। ११ मनें (क) (ग); १२ मानि (क); १३ मानें (क) (ग), मानी (ञ); १४ मनु (ञ)। १५ सोरी (ञ); १६ रासि (ञ); १७ सोरें सोर सुरास (क)। १८ दोनी (क) (ञ)। १९ देरिहें (ञ); २० होरे होर (ञ); २१ हारू (क) (ग)। २२ ते (ञ); २३ तू (ञ); २४ तनु (क)। २५ वाम (क); २६ धाम (ञ), सुभ जन कीं कार कें टरें अब संतन की नारि (क)। २७ हिर में निज संसार में मिलें अभय पद जाहें (क)

सुख से ना पित पाइहै, भगितन मन मैं जानि।
सुख सेनापित पाइहै, भगित नमन मैं जानि॥ दशा
मधु खंडन पिर नाम है, सिय रानी कों पीय।
मधु-खंडन पिरनाम है सिय रानी कों पीय॥ दशा
नरक-हरनतें राखिये, नर कहरन तें दास।
करुनाकर मों सीस पर करुना करत उदास॥ दशा
संबत सब्रह सै छ मैं, सेइ सियापित पाइ।
सेनापित किवता सजी, सज्जन सजी सहाइछ ॥ दशा

१ते (क)।

\*शंतिम दोहें अ षह ले 'क' प्रति में यह खें डित कविन्त दिया है:-पूरी पंडिताई सविताई परवीनताई साधुताई की जौ अब खानि है। X श्रति गुन वंत सील वंत सब संतनुकी निश की सहानि है॥ . × × X X X X Χ . X X X धरा के श्रधार जग रछा के करनहार
जो न तुम ऐसे केस धरती जियत है।
वेद कहैं सत्यसंध सेनापित दीन बन्धु
देव दयासिंधु द्या क्यों न कीजियत है॥३॥
दानि तू निदान ज्ञान प्रान के निधान
जानत श्रादि श्रन्त श्रीर श्रबहू।
सेनापित सेवक ते साहेब जगतपित
एकै दीप सात हू श्रखंड खंड नव हू॥
ध्रीर सब साथिन को साथ है सराह कैसो
तेरो पूरो साथ न वियोग छिन जव हू॥

용॥용॥ राम सत्यसंघ दयासिन्धु दीनबन्धु यह रीति है तिहारी तीनि लोक माँक गाई है। चारि बरदानि महा जान पत होत तुही सेनापति संतन के साकरे सहाई है॥ संवक जजाल जाल में बँध्यो कृपाल लाल पालिबे के ठौर में कहा कठोरताई है। दै के निरभय बाह राखी निज छत्त छाह जानकी के नाह हिय माह दुचिताई है ॥१॥ साथी भय हाथी के बचायो प्रहलाद धाइ द्रोपदी के लाज काज वेदन में भाखे हो। सब समरथ करतार सबही के याते सब घर ज्ञावी सेनापति श्रमिलाखे हो। दीनबंधु दीन के न वचन करत कान मौन है रहे ही कड़ू भाँति मन माखे ही। याते राजा राम जगदीस छिय जानी जात मेरे कर करम कुपाल कीलि राखे ही ॥६॥ महामोह कंदनि मै जकतु जकदिन मै दिन दुखदंदिन में जात है बिहाइ के।

सुख को न लेस है क्लेस सब भाँतिन को सेनापित याही ने कहन प्रकुलाह के॥ श्राब मन ऐसी घरवार परिवार नजी डारी लोक लाज के समाज विसराइ के ॥ हरिजन पुंजनि में बृन्दावन कुंजनि में रही बैठि कहें तरवर तर जाड़ कै।। ।।। सव गोपी श्ररु कृबरी सेनापति सब भोग। ते स्रालिंगति गिरधरे परी एक रति योग॥॥॥ राधे मिलि हरि तम भये से संनापित सम रोति । वरसाने सुख सो रही नीलांवर सों प्रीति॥१॥ चल चित बाजी हारि है जतन करें जो लाख़। सेनापति तब जीतिहै मन मुहरा में राख्नु ॥१०॥ जोति सेत ते पाइये संतति नीकी होइ। सेनापति जो तप करें संपत पावें सोइ॥१९॥ सेनापति जो कामिनी श्रंधी कछ लखे न। कविन बखाने कैमल से ताही तिय के नैन ॥ १२॥

त्रादि श्रन्त जाके है श्रादि। श्रन्त न जाके सो चौ वादि॥११॥ देह बिना हो हू वरु जात। निसि दिन सोच कहों सो बात॥१६॥ जित पाटी सिर वोर है कीनी खरी श्रन्प। सेनापति बारह खरी तियपत्तका सम रूप॥१७॥

सेनापित बरन्यो तुरंग उरग दमके पाइ। तीनि पाइ की भंति ज्यों चलत चारिहू पाइ॥१३॥ पाइ एक सौ साठि हैं तिन में एक चले न। ताके सम वाजी चलें सेनापित हारें न॥१.॥

## टिप्पणी

## पहली तरंग

१ निरंतर = ग्राविञ्छिन्न, स्थायी । बहिरंतर = बाहर-भीतर । ग्रानवरत निरंतर, हमेशा । घन = समूह । संतत = सर्वदा ।

२ पिच = बहुत ऋषिक परिश्रम करके। खिचत = चितित। चिंतामिन = ''एक कल्पित रस्न जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उससे जो ऋभिलाषा की जाय, वह पूर्ण कर देता है'' । ठकुरानी = मालिकिन। ऋघ खंडम = पापों को काटने वाली।

र परिहरि रस रोसी है = राग द्वेष परित्याग कर, वीतराग होकर। ताहि किर्विताई की.....नश्रो सी है = जिस किवत्व-शक्ति को किवयों ने किंदन तपश्चर्या द्वारा प्राप्त किया है, उसी किवत्व-शक्ति की कीर्ति को मैं प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ यद्यपि शक्ते नया नया वर्ण-ज्ञान हुन्ना है। तात्पर्य यह है कि मुसे अभी वर्ण-ज्ञान भी ठीक-ठीक नहीं हुन्ना है कित्त मेरा हौसला यह है कि मैं बड़े किवयों की कीर्ति को प्राप्त करूँ; मुसे भी उनका सा यश मिले। पायौ बोध सार......इ० = श्रहत्या को सरस्वती के ज्ञान का मूल भाग इतनी सुगमता से मिल गया जैसे कोई व्यक्ति श्रपनी रक्खी हुई वस्तु उठा लाता है। खरो सौ = निश्चत सा।

४ श्रमं :— (तुम) राजाश्रों (की) समा (के) मृष्ण (हो), दूसरे (के) दोषों (को) छिपाते हो (श्रीर) शरीर पाकर (तुमने) किसी द्याण भी कट्ठ वचन नहीं कहा। महाज्ञानियों के (तुम) ग्रुजा (हो), समस्त कलाश्रों से परिपूर्ण हो, सेनापित (कहते हैं कि तुम) गुणों के भांडार हो (श्रीर) दूसरों को भी गुण देने वाले हो (श्र्यात दूसरों को गुणां बनाते हो)। तुम्हीं ने कुछ बताया है (इससे) (मैंने) कुछ कविता बनाई है; उसमें (श्रयात हमारी कविता में) योग्यता

भयह तथा 'टिप्पणां' के अन्य अर्थ-सम्बन्धी उद्धरण 'हिंदी शब्द सागर' के है-

संदिग्ध रूप में होगी (मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मेरी कविता उत्कृष्ट होगी)। (अतएव) हे कवियों के नेता, बुद्धि के अप्रगण्य (सर्वश्रेष्ठ) गोसाई ! (मैं) शिर मुका कर कहता हूँ (कि आप हमारी कविता की बुटियों को) सुधार लीजिए।

प्र गंगाधार=शिव।

इ. शब्दार्थ — कोई है असंग … प्रवाह की: – कोई पद (अर्थ की हिन्द से) स्वतः पूर्ण है (तथा) किसी के खंड करने पड़ते हैं, (पर पंक्ति के) संपूर्ण पदों पर विचार पूर्वक देखने से (किवता में) अमृत का सा (मधुर) प्रवाह है।

विशेष:— 'श्रभंग' तथा 'समंग से किन का संकेत श्लेषालंकार के भेदों की श्रोर है। जहाँ पूरे शब्द का श्रथं श्रोर होता है, किंतु उसके मंग करने पर दूसरा होता है, वहाँ समंग पद श्लेष होता है। जहाँ समूचे शब्द से ही दो श्रथं निकृत श्राते हैं वहाँ श्रमंग पद श्लेष होता है।

ूर्ड शब्दार्थ:-कीने ऋरवीन परवीन कोई सुनि है = 'ऋरबीन' शब्द का श्रर्थ स्वष्ट नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार 'कीने अरबी न .....इ०' पाठ रहा होगा और इस पंक्ति कि अर्थ यों किया जा सकता है-यदापि मेरी कविता गुगा-रहित तथा दोष युक्त है फिर भी यदि मैं उसे अरबी न कर दूँगा अर्थात् उसे जटिल न बना द्रा तो कोई प्रवीण व्यक्ति उसे अवश्य सुनेगा। कुछ लोगों के अनुसार कवि ने 'परवीन' के जोड़ गर 'अरबीन' यो ही लिख दिया है; इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। बोलचाल में ऐसे निरर्थक शब्द पाये जाते हैं (जैसे-रोटी-स्रोटी) । उक दोनों मतों में प्रथम अधिक युक्ति युक्त जँचता है। रस रूप यामैं धुनि है = इस कविना में रन ध्वनि है। रामै अरचत ·····चुनि चुनि है = ऐसा कोई महात्मा नहीं है जो मृषण-रहित श्रौर सदोष कविता बना कर ख्याति पा सके। इसीसे सेनापित दोनों काम करते हैं-राम की पूजा करते हैं श्रीर श्रपने कार्य में उनकी चर्चा करते हैं (राम-कथा संबंधी काव्य बनाते हैं) तथा पदों को चुन चुन कर कविता बनाते हैं। श्रपनी ख्याति के लिए श्रपने काव्य को सावधानों से वताने के साय-साय राम की पूजा श्रीर चर्चा भी करते हैं क्योंकि कोई कार्य, चाहे जितनी सावधानी के साथ किया जाय, बिना भगवत्कृपा के उत्तमें सफलता नहीं मिल सकती। द्र शब्दार्थ:--दोषे = १ दोष को २ रात्रि को। पिंगल = १ छंदः

शास्त्र २.पीत वर्ण । बुध किव = १ बुद्धिमान् किव २ बुध तथा शुक्र नच्छ । उपकंठ = १ कंठ में २ समीप । कनरस = कर्णरस, गाना-वजाना अथवा अन्य किसी बात के सुनने का आनंद । विशद = १ सुन्दर २ स्वष्ट, साफ । अविता = सूर्य ।

त्राप्ति अर्थः—मानो उस (किवता) की छिवि उदय होते हए सूर्य की छिवि है; सेनापित किव की किवता (इस प्रकार) शोभित हो रही है।

किवता पद्ध में—दोष को नहीं रखती, छंदःशास्त्र के लद्ध्यों को पुष्ट करती है (छंदोभंग दोष उसमें नहीं है); जो (किवता) बुद्धिमान् कियों के कंठ (में) ही रहती है (विद्वान् किव जिसे मुख्य कर लेते हैं)। पद देखने (पढ़ने) पर मन को हव उत्तन्न करती है (वित प्रसन्न करती है), कर्ण्यस (मे) जो (किवता) छंद (को) भूषित करती है उसे कीन छोड़े ? (अर्थात् सुन्दर कर्ण्यस से विभूषित छंद सभी को प्रिय हैं)। अद्धर सुन्दर हैं (किवता) ईख ('उखें) के रस ('आप') के समान (रस) (उत्तन्न) करती है (ईख के समान मधुर रस उत्पन्न करती है) जिससे संसार का अज्ञान दूर हो जाता है (काव्य का अध्ययन करने से लोग बुद्धिमान् हो जाते हैं)।

सूर्य पच्च में:—(उदय होते हुये सूर्य की छिवि) रात्रि को नहीं रखती (रात्रि को विनष्ट कर देती है), पीत वर्ण के लच्चण को पुष्ट करती है (पीत वर्ण की रोशनी होती है); जो बुध तथा शुक्र के समीप भी रहती है (लगमग उपाकाल के समय ही बुध तथा शुक्र नच्चत्रों का उदय होता है)! देखने पर कमलों को ('पदमन कौ') हर्ष उत्पन्न करती है (सूर्योदय के समय ही कमल विकित्त होते हैं): (उदय होते हुए सूर्य की छिव के) जिस रस को कोंक नहीं तजता (उसी से) (सूर्य का) मंडल (छंद) शोभित होता है (जिस छिव को कोंक बहुत प्यार करता है उसी से सूर्य मंडल शोभायमान है)। आकाश स्वच्छ है, ऊषा को अपने समान कर लेती है (उधा थोड़े समय बाद सूर्येदिय के रूप में पिरवर्तित हो जाती है); जिस से संसार का अधिकार ('जड़ता') भी दूर हो जाता है।

अलं कारः - रलेष से पुष्ट उत्प्रेचा ।

विशेष:—'जातें जगत की जड़ताऊ विनसित है' के स्थान पर 'जगत को जातें जड़ताऊ विनसित है' पाठ होने से इस पंक्ति का प्रवाह ऋषिक ऋज्छा हो जाता, किन्दु पोथियों में पहला पाठ होने के कारणा वही रक्खा गया है। ह शब्दार्थ: - तुक = १ अंत्यानुपात २ घुँडी, जो तीर के अप्र भाग पर लगी होती है। ज्यारी = साइस । पद्म = १ काव्य में विश्वित वस्तु २ तीर में लगा हुआ पर । गुन = १ काव्य के गुण (माधुर्य, ओज, प्रसाद) २ डोरी धनुष की प्रत्येचा ।

श्रर्थ: — सेनापित किव के किवत श्रर्थित शोभा पाते हैं, मेरी समभ (से) (ये मानो) (केशी) पक्के धनुद्धीरी के बाए हैं।

किवत्त-पद्ध में :— ऋंत्यानुपास सिंहत शुभ फल को धारण करते हैं; सीधे दूर तक जाते हैं (मर्भ की बात कहते हैं ऋर्यात् दूर की कौड़ी लाते हैं), जो धीर (अक्टियों) के हृदय के साहस हैं (जिन्हें कंठस्थ करने से विद्वानों को बड़ा धैर्य रहता है)। (किवित्तों में) विभिन्न पद्ध लगते हैं (शिलष्ट किवत्तों के दोनों पद्धों का ऋर्य निकलता चला ऋाता है), गुणों सहित शोभित हैं, कानों से मिलते हो वास्तविक कीर्ति प्रकाशित करने वाले हैं (ऋर्यात् सुनते ही उनका वास्तविक महत्व स्पष्ट हो जाता है)। जिसके हृदय में भली प्रकार चुभ जाते हैं (जो उनके ऋर्य को समभ जाता है) वही (हर्ष से) शिर धुनता है; (वे) शीघ ही ऋसर करते हैं (उनमें प्रसाद गुण विशेष रूप से है), स्त्री-पुरुष के (सभी के) मन (कां) मोहित करते हैं।

वाग् पत्न में .—तुकों के सहित उत्तम गाँसी (फल') को घारण करते हैं; जो सीचे दूर तक जाते हैं (और) घीर व्यक्ति के हृदय के साहस हैं (धीर व्यक्ति ऐसे ही बाणों के रहने से हृदय की हड़ता रख पाते हैं)। (जिनमें) नाना प्रकार के पत्न लगते हैं (और चलाने के समय) प्रत्यंचा (के) साथ शोभित होते हैं; (जिनका) आदि भाग कानों के मूल (से) मिलते ही (अर्थात् कानों तक खींचकर चलाए जाने पर) कीर्ति (कां) उज्वल करने वाला है (बाण विपत्नी को नष्ट कर अपनी उज्ज्वल कीर्ति प्रकाशित करते हैं)। जिसके हृदय में भली प्रकार चुभ जाते हैं, वही (पीड़ा से) शिर प्रीटने लगता है; तुरंत ही चुभ जाते हैं, स्त्री-पुरुष के (अर्थात् जिस किसी के) लगते हैं मन (कों) मोहित कर देते हैं (बेहोश कर देते हैं)।

श्रतंकारः -श्लेष से पुष्ट उत्प्रेचा।

र शब्दार्थ: -- बानी = १ चमक २ सर्विती । सुवरन = १ सुवर्ण २ अच्छा वर्ण । अरथ=१ धन, संपत्ति २ शब्दों का अभिप्राय । अलंकार = १ आभूषण २ काव्यालंकार । चरन=१ कीड़ी २ छंद का चतुर्थी । धाती= घरोहर !

अवतरसा: -- किव, कदाचित्, किसी राजा से अपने काब्य की सुर-चित रखने की प्रायंना कर रहा है।

श्रर्थ: — मैं (ने) धन की घरोहर के समान राज्य को कवित्तों की (धरोहर) सौंगी है।

याती-पत्त में :— जहाँ कान्ति युक्त सुवर्ण की मोहरें हैं, (जो) बहुत प्रकार की संपत्ति के समुदाय को रखती है। इस (याती में) बहुत श्राम्षण हैं, (इनकी) संख्या कर लीजिए (श्रयीत् इन्हें गिन लीजिये), ऐसी सुन्दर सामग्री को ऊपर (श्रयीत् बाहर) मत रखिए (इसे किसी तहखाने श्रादि सुरत्तित स्थान में रखिए)। हे महाजन! (श्राज कल) चार कौड़ियों की (भी) चोरी हो जाती है; सेनापित (कहते हैं) इसी से (घरोहर रखने वाला) ब्याज (यूद) को छोड़ कर कहता है (कि) (श्राप इसकी) रज्ञा कर लीजिए, जिसमें इसे कोई न चुराए (श्रयीत् में सुद नहीं चाहता, केवल श्रयनी थाती को सुर्यात्त रखना चाहता हूँ)

कवित्त-पत्त में :—जहाँ सरस्वती के साथ, सुन्दर वर्ण मुख में रहते हैं (श्रार्थात् कविता में सुन्दर वर्ण हैं श्रीर सरस्वती का वास है) (कविता) श्रानेक प्रकार के श्रार्थ-समुदाय को धारण करती है। इसे (काव्य) में श्रानेक प्रकार के श्रार्थ-समुदाय को धारण करती है। इसे (काव्य) में श्रानेक प्रकार के श्रालंकार हैं; (उनकी) संख्या कर लीजिये (गिन लीजिए); ऐसे रसयुक्त साज को (सर्वदा) मित के ऊपर रखिए (श्रार्थात् इसे कभी न भूखिए)। हे श्रेष्ठ व्यक्ति ! (श्राज कल) चार चरणों (तक) की चोरी हो जाती है (लोग दूसरे का पूरा कि चत्र लेते हैं); इसी से सेनापित विलंब ('ब्याज') छोड़ कर कहते हैं (कि श्राप) (इसे) बचा लीजिये जिसमें (इसे) कोई चुरा न पाये।

व्यलंकार: - उपमा, श्लेष।

१ शब्दार्थ: — सीते = १ शीतलता को २ सीता को । उज्यारी = १ चौदनी २ स्वच्छता । सुधाई = १ श्रमृत ही २ सरलता । खर = १ तीच्या २ एक राच्य का भाई था । तेज = १ ताप २ प्रताप । कला = १ चंद्रमा का सोलहवाँ भाग २ कीतक, लीला । करन = १ किरया २ हाथ । तारे = १ नच्य २ उद्धार किए ।

ऋर्थं :— सेनापित (ने) राजा रामचंद्र तथा पूर्णिमा के उदय हुए चंद्र, दोनों की एकता वर्णित की है।

चंद्र-पच में :--जिनकी कीर्ति (रूपी) चाँदनी देश देश (में) (तथा)

विश्व (भर में) व्याप्त है, (जो) श्वीतलता को साथ लिए हुए (ई) (अर्थात् जो श्वीतल हैं), जिसमें देवल अमृत ही है अन्य कोई वस्तु है ही नहीं)। देवता, मनुष्य (तथा) मुनि जिसके दर्शन को तरसने हैं, (जो) तीच्या ताप नहीं रखता, जिसमें कला का मौंदर्य है। जो (अपनी) किरयों के वल से रात्रि के कलंक (अन्धकार) को पराजित कर लेता है, (जिसके) नच्नत्र सेवक हैं, जिनकी गयाना नहीं (हो) पाई हं।

राम-पन्न में :— जिनकी की ति (की) उज्वलता देश-देश (में) (तथा) विश्व (भर में) व्यात है, (जो) सीता को साथ ज़िए हुए (है), जिनमें केवल सरलता है (अर्थात् जो नितांत सरल हैं)। देवता, मनुष्य (तथा) मुनि जिनके दर्शन को तरसते हैं; जो खर के तेज को नहीं रखते (अर्थात् उसके प्रताप को नष्ट कर देते हैं); (जिनमें) लीला का सौंदर्य है (अर्थात् जो अनेक अपूर्व लीलाएँ करते हैं)। (जो) निडर ('निसाक'— निःशंक) (होकर) बाहु-बल से लंका को जीत लेते हैं; (जिन्होंने) (अर्नेक) सेवकों को तार दिया है, जिनकी गणना नहीं हो सकी है।

श्रलंकार:-श्लेष।

विशेष :— 'कला' — चंद्रमा में सोलह कलाएँ मानी जाती हैं— अमृत, मानदा, पूषा, तुष्टि, रित, धृति, शशनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृता। ''पुराणों में लिखा है कि चंद्रमा में अमृत रहता है जिसे देवता लोग पीते हैं। चंद्रमा शुक्त पद्ध में कला-कला करके बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन उसकी सोलहवीं कला पूर्ण हो जाती है। कृष्णपद्ध में उसके संचित अमृत को कला-कला करके देवतागण इस भाँति पी जाते हैं—"।

१२ शब्दार्थ: — सारंग = १ चातक २ वंशी। घन रस = १ प्रचुर जल २ प्रचुर श्रानंद। मोर=! मयूर २ मेरा। जीवन श्राघार=! जल का श्राश्रय २ प्राणाधार। गरज करनहार = १ गरजने वाला २ श्रावश्यकता की पूर्ति करने वाला। संपै=१ विद्युत २ संपत्ति, ऐश्वर्य।

श्चर्थ:—(है) सखी! काले मेघ (क्या) ग्राए हैं मानों कृष्ण (श्चाए) हैं।

मेध-पत्त में :—(मेघ) प्रजुर जल बरसाते हैं (जिससे) चातक (श्रपनी) बोली सुनाता है (स्वाति-विंदु के लिए रट रहा है ), मयूर (के ) मन (को )

प्रसन्न करता है तथा श्रत्यंत सुंदर है। जल (का) श्राश्रय (है), बृहत् गर्जन करने वाला (है), गरमी हरने वाला (है), मन (को) कामोदीत करता है। सेनापति (कहते हैं कि) जिसकी सुंदर (श्रीर) शीतल छाया (मे) संसार तन (तथा) मन में बहुत विश्राम पाता है। बृष्टि करने वाले ('वरसाऊ') (मेध) तेरे सामने विद्युत (को) साथ लिए हुए (श्राए हैं)।

कृष्ण-पन्न में :(कृष्ण) वंशी-ध्विन सुनाते हैं। प्रचुर आनंद (की) वृष्टि करते हैं, मेरे मन (की) प्रसन्न करते हैं (और) अत्यंत सुन्दर हैं। प्राणाधार बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, (हृदय के) संताप (की) हरने वाले हैं (श्रीर) मन कामना (की) देते हैं (पूर्ण करते हैं)। सेनापित (कहते हैं कि) जिनकी सुंदर (और) शीतल छाया (में) संसार (के लोग) तन (तथा) मन (में) विश्राम पाते हैं। ऐश्वर्ष (की) साथ लिए हुए (विभूति से युक्त), (तथा) (उस ऐश्वर्ष की) वर्षा करने वाले (कृषण) तेरे सामने (आए हैं)।

ब्रलंकार: - उत्प्रेचा, यमक, श्लेष।

विशेष:— 'किवित्त-रत्नाकर' की समस्त पोथियों में इस किवित्त की प्रथम पंक्ति एक सी ही मिलती है। कितु इस पाठ के रहने से गति-भंग दोष आ जाता है। पंक्ति के आरम्भ में ही दो विषम पर्दी ('सारक्ष' तथा 'सुनावै') के बीच में सम पद रक्खा हुआ है जिसके कारण लय बिगड़ गई है ("दोय विषमन बीच सम पद राखिए ना, राखे लय भक्ष होत अति ही बिगरि कै')। यदि उक्त पंक्ति का पाठ यों होता तो दोष का परिहार हो जाता—

"सारक सुनावै धुनि, रस बरसावै घन, मन हरवावै मोर अप्रति अभिराम है?!

१३ शब्दार्थ: — लाह=१ लाख २ कान्ति । नग=१ पेड़, २ रतन, मिणा । सिंगार हार=१ हरसिंगार नामक बृद्ध २ श्रङ्कार की माला । छाया= १ साया २ दीप्ति, कान्ति । सोन जूद=१ सोन जुही, पीली जूही २ पीली नहीं है ('सो न जरद') । जुही की=१ स्वर्णयूथिका की २ हृदय की ('जु ही की') । रीस=१ क्यारियों के बीच का मार्ग २ गति, चाल । रम्भा=केला । निवारी=जूही की जाति का एक फैलने वाला पौधा । सरस=१ रस-युक्त २ भावपूर्ण । बनमाली=१ वादल २ कृष्ण । रस=१ जल २ प्रम । फूलमरी= १ पुष्णों से युक्त २ रजीवमी । मृदुलता=१ कोमल लता २ कोमलता ।

श्रर्थः-नव यौवना स्त्री कामदेव की वाटिका के समान जान पड़ती है।

वाटिका-पन्न में:—(वाटिका) लाख कि बुन्नी सहिन शोभित होती है, हरितगर बन्न (वहाँ पर) शोभित है; सोनजुई। (नथा) न् ी कि बुन्नों की छाया अत्यन्त प्रिय है (अर्थात् भलो मालूम होती है)। जिसकी रीस मनोहर हैं, आमों की बिगया (अभी) वाल्यावस्था में हैं बन्न छोटे-छोटे हैं), (जिसका) रूप-माधुर्य अनुपम है, (तथा जिसमें) रंभा तथा निवारी (के बन्न) हैं। (जो) रसीले कुल की हैं (अर्थात् जिसमें उत्तम अर्था के पौधे लगाए गए हैं), सेनापित (कहते हैं कि) जिसे वादल प्रचुर जन में) सीचते हैं, (और जिमे) मेंने पुत्रों से भरापूरा देखा है। वन की जो समस्त शोभा है, (वह) कोमलता का भांडार है अथवा (वाटिका की) समस्त शोभा दर्शनीय हैं (और वह अर्थात् वाटिका) कोमल लताओं का भांडार है।

स्त्री-पन्न में :— (नव-यौबना) कान्ति-युक्त शोभित है, श्रंगार (के) हार (में) रत्न शोभा पा रहे हैं; (उसको) दीति में ज़र्दी नहों है, (चेर्रे पर पीलापन नहीं है), (श्रीर वह) हृदय की श्रत्यंत प्यारी (भली) है। जिसकी चाल मनमोहक है, (जो) बात मनोहर बनी है, (जिसहा) रूप-माधुर्य श्रनुपम है, उस पर रंभा (नामक श्रप्यरा) निष्ठावर कर दी गई है, श्रर्थात् उसकी सुन्दरता के कारण रंभा भी तुच्छ जाने पड़ती है। (जो) भाव-पूर्ण (मुद्रा से) जा रही है, सेनापित (कहते हैं कि) जिसे (स्वयं) कृष्ण प्रचुर प्रेम द्वारा सींचते हैं (जिससे कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं), (श्रीर जिसे) मैंने रजोधमें युत देखा है। (उसकी) समस्त शोभा युवावस्था की है (श्रीर वह) कोमलता का भांडार है।

श्रलंकार: - श्लेष से पुष्ट उत्प्रेचा।

१४ शब्दार्थ: - सुम = १ कत्याणकारी २ उत्तम । सुद्दाग = १ सौभाग्य २ सुद्दागा । भाग = १ ललाट २ हिस्ता, श्रंश । रसाल = मनोद्दर । नाहे = १ पित को २ मालिक को । जर = धन । रती = १ काम-कीड़ा २ रती । श्रागरी = १ चतुर २ निधि । बाजी = १ बोली २ श्रामा या दमक । तोरा = टोटा, कमी । रूपो = १ सौंदर्य २ चाँदी । नोधन = निर्धन । बाट = १ मार्ग २ बाँट ।

श्रथं :- यह श्रेष्ठ स्त्री सुवर्ण की मोहर के समान है।

स्त्री-पद्ध में :—जिसका चेहरा मंगल-प्रद है (ख्रौर जिसके) ललाट पर सौभाग्य (का चिह्न) रक्ला है; जब पित को दिखलाई पड़ती है तो पूर्णतया मनोहर लगती है। घन के बल से चलती है (धन खर्च करने पर ही प्राप्त होती है), रित में चतुर है, अनुपम वाणी है (श्रीर) जहाँ (धन का) टोटा है वहाँ बात नहीं करती। सेनापित (कहते हैं कि) जिसमें रूप भी है (श्रीर) अनेक गुण भी (हैं), जिसको देख कर निर्धन का हृदय तरसता है। (जो) मार्ग (के) काँटों पर भी पैर रख कर घनी (मनुष्यों) के यहाँ जाती है।

मोहर पत्त में :—जिसका उत्तम चेहरा सुहागा का (कुछ) श्रंश (देकर) सँवारा गया है, जब श्रपने स्वामी को दिखलाई पढ़ती है तो पूर्णयता मनोहर लगती है। घन के बल से चलती है (घनी व्यक्ति ही उसे प्राप्त कर सकते हैं), रित्तियों की (जो) निधि (है), जहाँ (घन का) टोटा है (वहाँ) बात नहीं करती (निधन व्यक्ति उसे नहीं ख़रीद सकते)। सेनापित (कहते हैं कि) जिसमें सबंदा कई गुना चाँदी भी है (एक तौले की मोहर से कई तोले चाँदो खरीदी जा सकती है), जिसे देख कर निर्धन का हृदय तरसता है। बाँट तथा काँटे ही में पैर रख कर (तौलो जाकर) घनी (मनुष्यों) के यहाँ जाती है।

श्रलंकार:--उपमा, श्लेषं।

१५ राज्यार्थ: —कौल = १ वादा, कथन २ श्राच्छी जात की रंचक = छोटी। लोल = हलती-डोलती, कंपायमान। नथ = १ नयनी २ लवार की मूठ पर लगा हुआ छल्ला। श्रतोल = श्रनुपम, बेजोड़।

श्रथं :—स्त्री-यस्त में—(जो) वादे की सच्ची है (बात की धनी है), जिसका सौंदर्य दिन-दिन बढ़ता है; छोटी सी कंपायमान, सुन्दर नथनी भल कती (चमकती) है। (स्त्री) मित्रता करके रहती है, साथ (में) विजली के समान (चंचल भाव से) रमण करती है (संग रमें दामिनी सी); निदान, जिसके बिद्धुड़ने पर कौन धैर्य घर सकता है १ (श्रयीत् इसके वियोग में कोई धैर्य नहीं धारण कर सकता) यह नव-यौवना स्त्रो, सचमुच, कामदेव की तलावर के समान (है), (किंद्र) मन (में) एक अनुपम आश्चर्य होता है। सेनापित (कहते हैं कि जब कोई इसे अन्ने) बाहुपाश में रखता है, तो बार-बार जैसे-जैसे (यह) मुड़ जाती है (नटती है अथवा निषेध-सुचक क्रियाएँ करती है) वैसे-वैसे (यह) अमोल कहलाती है (आश्चर्य इस बात में है कि यद्यपि यह सहज में आलिंगन नहीं करने देती—इघर उधर मुड़कर भली प्रकार श्रालिंगन करने में बाधा पहुँचाती है—फिर भी रसिक-जन इन चेध्टाओं पर मुग्ब होकर हसे बहुत ही उत्तम कहते हैं)।

तलवार-पद्म में :--(जो) अञ्छी ज़ात की है (अर्थात् बहुत बढ़िया लोहे

की हैं), जिसकी कांति दिन दिन बढ़ती जाती हैं: छोटा सा कंपायमान सुन्दर छुल्ला चमकता है। (तलवार) मित्रता करके रहती है (मौके पर काम आती है), संग्राम (में) विजली के समान (चलती है): निदान, जिमके विछुड़ने पर कीन धैर्य धारण कर सकता है र (अर्थात् इनके न रहने पर वीरों का धैर्य छूट जाता है। (किंतु) मन (में) एक अरुपम आश्वर्य होता है; (युद्धस्थल में) सेना-नायक जब (इसे) हाय (में) धारण करता है, तो (चलाते समय अथवा बार करते समय) बार बार, जितनी हो अधिक) मुड़ती है (लपती है) उतनी ही अपनेल कही जाती है (पाप: लचीली वस्तुओं की प्रशंमा नहीं होती, किंतु तलवार जितनी लपती है उतनी ही अच्छी ममभी जाती है, यही अश्वर्य की बात है)।

श्रलंकार:-श्लेष से पुष्ट उगमा।

१६ शब्दार्थ: — नारि = १ स्त्री २ गरदन । चाहें = १ चाहती हैं २ देखते हैं। बनी = १ वाटिका २ नव विवाहिता। तहन = १ युवा (पुरुष) २ वृद्धों। हाती (सं० हात) = पृथक्, अलग। लता = १ सुंदरा स्त्री २ कोमल कांड या शाखा। मिहीं = महींन।

त्रर्थ: — प्यारी महीन मेहँदी (श्रर्यात् पित्ती हुई मेहँदी) की बरावरी को पहुँचती है (श्रर्थात् पित्ती मेहँदी के समान है)।

मेहँदी-पन्न में :— (सेनापित) कहते हैं कि जिसे बार-बार सब खियाँ चाहती हैं, नए इन्हों के बीच, बाटिका ('बनी') (में) रहती हैं। (मेहँदी) स्वजी का (जो नाता है, उसे अलग कर डालती है (अर्थात् तांड़ा जाने पर बाटिका की अन्य हरी भरी चीजों से अपना संबंध तीड़ देती है) (और) हाथ (को) पाकर (उसे) लाल करती है; जो हनेह से (बड़े यत से) पनपती ('सरसित') है। शरीर (के) साथ (के) लिए पिस जाती है; अनुराग ('रस') के स्वाभाविक रंग में (अर्थात् लाल रग में) मिलकर रचती है (और) शोभित होती है। जिस (मेहँदी) में कोमल शाखा की सुंदरता मली बन पड़ां है (अर्थात् जिसकी कोमल शाखाएँ बड़ी सुन्दर हैं)।

स्ती-पन्न में: — जिसे गरदन मोड़-मोड़ कर सब देखते हैं, नव विवाहिता वधू नवयुवक के हृदय (में) वसती है। जी के समस्त संबंधों (को) पृथक कर देती है (अर्थीत् अन्य समस्त संबंधियों से अपना नाता तोड़ देती है), लाल (थ्रिय) (को) पाकर हाथ में करती है (अपने वश में करती है), (श्रीर) जो स्नेह

(युक्त) शोभित होती है। प्रिय (के) (श्रंग) (के) साथ के लिए विनम्न होकर रहती (है, स्वाभाविक काम-क्रीड़ा ('रस राग') में लिस (होकर) श्रनुरक रहती (है) (श्रीर) शोभित होती है। जिसमें सुंदरी स्त्री (की सी) सुन्दरता खूब बन पड़ी (है) (श्रर्थात् जो सुन्दरी स्त्रियों के समान है)।

अलंकार :- श्लेष ।

१७ शब्दार्थ: — घरी = १ घड़ी २ तह। तन सुख = १ स्वस्थ शरीर २ एक प्रकार का बढ़िया फूलदार कपड़ा ('तनसुख')। मिहीं = १ कोमल, मृदुल २ महीन, पतला। बरदार = १ श्रेष्ठ स्त्री ('बर दार') २ ऐंठन वाली, बटी हुई (बलदार)।

अर्थ: - विधाता (ने) कामिनी को कामदेव की पगड़ी के समान

कामिनी-पद्ध में :— उत्तम घड़ी (में) प्राप्त होती है, शरीर मुखी (है) (अर्थात् स्वस्य शरीर की है), सबं-गुण संपन्न है; नवीन, अनुपम, (और) मृदुल रूप का सौंदर्य है। अञ्झी (स्त्रियों से) चुन कर आई (है) अर्थात् अञ्झी (स्त्रियों से चुन कर आई (है) अर्थात् अञ्झी स्त्रियों में सबंश्रेड्ड है) कई युक्तियों से मिली है प्रिय (हती) ज्यों-ज्यों मन (की) अञ्झी लगी, त्यों-त्यों सिर चढ़ा दी गई है (बहुर्त बढ़ा दी गई है)। श्रेड्ड खी पूर्ण (रूप से) गज-गामिनी (है) (और) अत्यंत मनोहर है; सेनापित (कहते हैं कि बुद्धि (को) उत्तमा सूफ्त गई (अर्थात् कामिनी पगड़ी के समान है यह उपना मुक्ते सूफ्त गई है)। (कामिनी) (अपने) प्रेम से (लोगों को) अञ्झी प्रकार वश में कर लेती है (और) छवि थिरकाए रहती है (सौंदर्य युक्त रहती है)।

पाग पत्त में :—सुन्दर तह मिलती (है) (पगड़ी भली प्रकार घड़ी की हुई है), तनसुख (कपड़े की है, सर्व गुणों से संपन्न है; नवीन अनुपम महींन रूप का सौंदर्य है (अर्थात् सुन्दर नए महीन कपड़े की बनी हुई पगड़ी है)। सुन्दर (पगड़ी) चुन कर आई है, कई अक्तियों से हस्तगत हुई है; पिय पगड़ी) जैसे-जैसे मन को अच्छी जगी वैसे-वैसे शिर पर पहनी गई है(जितनी ही अच्छी लगी उतनी ही जी भर कर व्यवहार में लाई गई है)। पूरे गजों की (है) (अर्थात् १८ गज की है, लंबाई में किसी प्रवार छोटी नहीं है), बटी हुई अत्यन्त सुन्दर है। (ऐसी पगड़ी को) प्रांति से (किस से) अच्छी प्रकार (शिर रर) बाँधना चाहिए (और) छवि थिरका कर रखनी चाहिए (पगड़ी को शासा कर अपने मुख को शोभान्वित करना चाहिए)।

त्रलंकार: - श्लेष से पुष्ट उपमा।

१८ शब्दार्थः - सुघराई = १ प्रवीसाता, निपुसाई २ राग विशेष। लिलित = १ सुंदर २ राग विशेष। गौरी = १ गौर वर्स की २ राग विशेष। सुदा = ३ लाल रंग २ राग विशेष। गूजरी = पैरों में पहनने का एक आसूषसा।

श्चर्य: - गूजरी की घोड़ी (ती) मनोहर कनकार में हम (ने) एक बाला देखी (जो कि) राग-माला के समान शोभायमान है (गूजरी की कनकार करती हुई बाला राग-माला-सी जान पड़ती है)।

वाला-पन्न में :—निपुणता से युक्त (है), रित-क्रीड़ा के उग्युक्त सुन्दर श्रंग शोभायमान (हैं), (श्रपने) घर ही में रहती है। गौर वर्ण वाली, सुन्दर (श्रभिराम) बनाई हुई रस-युक्त शोभित है, लाल रंग (कें) स्पर्श (ने) (श्रपीत सिंदूर श्रादि के मस्तक पर घारण करने से) कल्याण की दृद्धि करती है। सेनापित (कहते हैं कि) जिसके सुन्दर स्वरूप (में) मन उलम जाता है (जिसके दर्शन से लोग मोहित हो जाते हैं); (जो श्रपनी) वीणा में मृदु-व्वनि (रूपी) श्रमृत बरसाती है।

राग माला-पद्ध में :—साथ (में) सुघड़ाई लिए हुए है (तथां) (भग-वान्) के ध्यान के योग्य लिलत (के) अंग (में) शोमायमान है (लिलत राग को लिए हुए है जो भगवान् वा ध्यान करने में विशेष सहायक विद्ध होता है); (राग-माला) (अपने) घरों (में) ही रहती है (अपने निश्चत पदों अथवा सुरों से बाहर नहीं जाती)। गौरी नव रसों (से पूर्ण है)। अंध्ठ रामकली शोमित होती है (जो) स्हे के स्पर्श (से) कल्याया (सी) शोमित होती है (स्हे के स्वरों के मिश्रण से कल्याया के समान जान पड़ती है)। सेनापित (कहते हैं कि) जिस (राग माला) के सुन्दर रूप में मन उल्लुक्त जाता है; (जो) वीया में (बजाए जाने पर) मृद्ध-ध्वनि (रूपी) सुधा (की) वृध्य करती है।

अलंकार :-- श्लेष से पुष्ट उपमा ।

१६ शब्दार्थः — चीर = वस्न । दसा = १ स्पिति २ अवस्था । मैंन = १ मोम २ कामदेव । निधान = १ आधार आश्रय । तम = १ अधकार २ त्रिगुणों (सत, रज, तम) में से एक । रोसन = १ प्रदीत २ प्रसिद्ध । पर्तग = १ फतिंगा । २ प्रेमी । तरुन = युवा, जवान । समादान = "वह आधार जिसमें मोम की बनी लगा कर जलाते हैं"।

अर्थ: -हे प्रिये ! तम तो निदान गृह की शमादन हो।

शमादान-पद्ध में :— (शमादान) अपनेक प्रकार से, बस्तों द्वारा लपेटी (हुई), सर्वदा शोभा देती है; जिसके बीच का भाग तो मोम का आधार है (जिसके बीच में मोमबत्ती लगाई जाती है)। (जो) अन्धकार को नहीं रखती; सेनापित (कहते हैं कि जो) अत्यन्त प्रदीप्त है, जिसके बिना (कुछ) नहीं दिखलाई पड़ता (है), अंघकार के कारण संसार व्याकुन हो जाता है। फिनेंगे (आकर) (उस पर) गिरते हैं, (बह) उन युवकों के मन (को) मोहित करती है; (उसकी) ज्योति खराब नहीं ('रद न') होती, (फितेंगों की) प्रीति अंत (तक) (रहती) है। चिकनाहट का पूर्ण भांडार (है), (जिसके) शरीर की उज्वलता प्रकाशमान हो रही है।

स्त्री-पद्ध में: -(जो) सर्वदा अने क प्रकार के वस्त्रींसे लपेटी (अर्थात् अने क प्रकार के वस्त्र पहने हुए) शोभा देती है। जिसकी मध्यावस्था कामदेव का आश्रय है। (जो) तम को नहीं रखती (अर्थात् जो को घो नहीं है), सेनापित (कहते हैं कि जो) अत्यंत प्रसिद्ध है; जिसके बिना (जिसके वियोग में) कुछ नहीं स्फता, संसार व्याकुल हो जाता है। प्रमी (आकर) पड़ते हैं (उसके वश् में हो जाते हैं), (वह) उन युवकों के मन (को) मोहित करती है; (उसके दाँतों की खुति होती है (और वह) अर्तत तक सुन्दर प्रीति (करती है)। स्नेह की वह पूरी निधि है (और उसके) शरीर की आभा दीपित (प्रकाशित) है।

श्रलंकार: - श्रमेद रूपक, श्लेष।

२९ शब्दार्थ: - पुजवित - पूर्ण करती है। हौस = कामना, हौसला। उरविशे = १ हृदय पर पहनने का एक आ्रामुख्या २ उर्वेशी नामक अप्रस्ता।

श्रर्थ:—(हे) लाल ! नव यौवना बोला लाई (हूँ); (वह) मानों फूल की माला है।

बाला-पन्न में :— जिसे सब चाहते हैं, (जो) रित के भ्रम (में) रहती हैं ('भ्रम रहें), (श्रयांत् उसे देखकर लोगों को रित का भ्रम हो जाता है; वे उसे रित समभने लगते हैं), (जी) भव्य हैं (श्रीर) उर्वशी का हौसला पूर्ण करती हैं (उर्वशी के टक्कर की हैं)। भली प्रकार बनी (हुई), रस-पूर्ण नव-यौवना है; सेनापित (कहते हैं कि) प्यारे कृष्ण की प्रेमिका है। सुगन्ध धारण करती है, अब संपूर्ण गुणों का भांडार (है), किलकाल (में) ऐसी सब अगों (से) कौन विकित्त हुई है १ (श्रयांत् किलकाल में ऐसी सवांगीण सुन्दरी कोई नहीं है)। जिस प्रकार (यह) प्रभाहीन न हो, (हसे) कंठ (से) लगाकर हृदय

## (से) लगा लीजिये।

माला-पन्न में:—समस्त भीरे जिसे प्रीति वर चाहते हैं, जो प्रसिद्ध उवंशी के हीसले (को) पूर्ण करती हैं (उवंशी से भी बढ़कर हैं) । मली प्रकार बनाई गई है, रसयुक्त (हैं), (जो) (य्रभी) नई बनी हैं (नव जो बनी हैं?) सेनापति (कहते हैं कि जो) प्यारे कृष्ण को प्रिय हैं । सुगंध (को) धारण करती है, संपूर्ण डोरी (जिस) का निवास-स्थान हैं । ऐसी सर्वांगीण प्रस्फुटित कलिका कौन प्राप्त करता है ? (कौन कलिका लहें?) । जिस प्रकार (यह) सुख न जाय, (हमें) कंट (से) लाकर हृदय (पर) धारण कर लीजिये।

त्रलंकारः — उत्पेद्धा, श्लेष ।

२१ शब्दार्थ: — भारे = १भारी, बड़े २ भरे हुए । मित्र = १ नायक २ सूर्थ । तपति = गरमी, जलन । तामरस = कमल ।

श्रर्थ :—सेनापित (कहते हैं कि) (है) विये ! तू (ने) ही संसार की शोभा धारण की है (संसार की समस्त शोभा तुभ में ही देखी जाती है), तू प्रिन्ति, है (श्रीर) तेरा मुख कमल है।

ब्या की-पद्ध में :— तेरे केश बड़े हैं, नायक (ने) (उन्हें अपने) हाथों से सँवारा है; तुम्म ही में अत्यंत सुन्दर प्रीति मिलती है। गरमी शांत करने को (तथा) हृदय शीतल करने को, तेरे शरीर का स्पर्श केले (के स्पर्श) से (भी) वढ़कर है। आज इस (स्त्री का) नाम प्रत्येक घर (तथा) (समस्त) नगर (में) लिया जाता है (इसकी रूप-चर्चा सर्वत्र हो रही है); जिसके हँसते ही चंद्रमा की खूब ('दरस') मिलन (हो जाती) है।

कमल-पन्न में :—(कमल) केसर श्रयवा पराग (से) भरे हैं ('केसर हैं भारे'), सूर्य (ने) (श्रपनी) किरणों से तरें (दलों को) सुधारा है (श्रयीत तुमें विकसित किया है) । तुम्त ही में श्रत्यंत मीठा मधु (रस) मिलता है । गरमी शांत करने को (तथा) हृदय शीतल करने को तुरे शरीर का स्पर्श (तेरा स्पर्श) केलें (के स्पर्श) से (भी) बढ़कर है; श्राज प्रत्येक घर (में) (तू) 'पुर इन' (कमल) (के) नाम से प्रसिद्ध है । जिसके प्रस्फुटित होने से ही चंद्रमा की छुवि मिलन (हो जाती) है (श्रयीत कमल के खिलते ही चन्द्रमा श्रस्त हो जाता है)।

श्रलंकार:-रूपक, श्लेष।

२२ ऋथं:—मैं (ने) भावती को (प्रियतमा को) इंद्रपुरी के समान शोभित देखा है।

भावती-पन्न में: — जहाँ सरस ('सुरस') शोभा ('भा') का निवास है (जो) पृथ्वी का सार (है), जिसमें ऐरावत की गित भी पाई जाती है (श्रयांत्) जो (गजगामिनी है)। देखने पर हृदय (में) वस गई ('उर बसी'), इस प्रकार की दूसरी कैसे है ! (श्रयांत् दूसरी स्त्रियाँ इस प्रकार की नहीं हैं) छवि में (द्युति में) किसी की (सी) नहीं ('काहू की न') (है), (श्रीर) जो हृदय को हर लेती है । सेनापित (कहते हैं कि) सचमुच जिसकी शोभा कहते नहीं बनती; उसके बिना (श्रयांत् प्रियतम् के बिना) पल (भर) (भी) चैन (मे) किसी प्रकार नहीं रहती ('कल पल ता बिना न कैसे हू रहति है')। कृष्ण जिसके जागरण कराने वाले होते हैं (कृष्ण के कारण जी रात को जगती है)।

इंद्रपुरी-पत्त में :—जहाँ देवतास्त्रों (की) सभा, सुंदर इंद्र ('सु बासाव' (स्त्रोर) सुधा का सार है; जिसमें ऐरावत की चाल भी मिलती है (जहाँ ऐरावत देखने को मिलता है)। देखने में उर्वधी के समान स्त्रोर (स्त्रधीत दूसरी स्त्री) कैसे है ! (तालप्य यह कि उर्वधी के टक्कर की दूसरी नहीं है; (मैंने मेनका की भी छुवि (चुति') देखी, जो हृदय को हर लेती है। सेनापति (कहते हैं) कि (जिस इंद्राणी की शोभा कहते नहीं बुनती (बह) (वहाँ है), (इंद्रपुरी) कल्पतक (से) रहित किसी प्रकार नहीं रहती (स्त्रधीत कल्पतक वहाँ सर्वदा पाया जाता है)। जिसके विहारी स्त्रधीत जिसमें रहने वाले) जागरण करने वाले होते हैं (जिस इंद्रपुरी के निवासी देवता हैं जो कभी नहीं सोते)।

त्र्रालंकार:--उपमा, श्लेष।

विशेष :- ग्रांतिम पक्ति में गति-भंग दोष है।

२३ शब्दार्थ: — पासा = १ प्रेम पाश २ हाथी दाँत श्रयवा हड्डी के बने हुए तीन चौपहल टुकड़े जिन्हें फेंक कर, चौसर खेलने में, गोटों की चाल निश्चित की जाती है। नरद = १ ध्वनि, नाद २ चौसर खेलने की गीटी। बिसाति = १ श्राधार २ चौपड़ खेलने का कपड़ा जिस पर खाने बने हुए होते हैं। मीठी = प्रिय। चौपर = चौपड़, एक प्रकार का खेल जो चार रंग की चार चार गोटियों द्वारा खेला जाता है।

अर्थ:-प्रिय स्त्री निश्चित रूप से मानों सजाई हुई चौपड़ है।

स्त्री-पत्त में: — सेनापित (कहते हैं कि) उसके प्रेम-पाश की सुंदरता का वर्णान नहीं करते बनता (जिन युक्तियों से वह लोगों को अपने प्रेम में फँग लेती है उनका वर्णन करना कठिन है), वह (मधुर) ध्विन करती है ('सो नरद

किर रहें'—अर्थीत मधुर वाणी ने बोजती हैं) (उसने) मुन्दर दाँत घारण किए हैं (उसके दाँत अर्थंत सुन्दर हैं)। यह शोभा का आधार (हैं) (शोभा से पिर-पूण हैं), अनेक प्रकार के बस्तों को धारण करती है, (उसका) मुख प्रवीण हैं (मुखने उनकी प्रवीणता भलकती हैं), यिन गिन (कर) कदम रवती हैं (गज-गामिनी हैं)। विधाता (ने) संसार (में) (उमें) कामदेव में बचने का उराय ('को उपाउ') बनाया हैं (उसी की शरण में जाने से कामदेव में रज्ञा होती हैं), जिस (स्त्री) के वश (में) सत (मीं) यह जाते हैं (जिसे देखसत मां मोहित हो जाते हैं), (तथा) (वे) कहते हैं (कि हम) (इस पर) निज्ञावर हैं (अरने को निज्ञावर कर देते हैं) अथवा जिसके वश (में) पड़ने में संत (जन) कहते हैं (कि) वाला (का) त्याग कर दो ('संत कह तज्जु बारी हैं')। स्त्री विजय की निश्च हैं (सव पर विजय प्राप्त करती हैं), (तथा) हार को धारण करती हैं।

चौपड़-पद्य में :— सेनापित (कहते हैं कि) पासे की सुन्दरना वर्यान करते नहीं बनती, गोर्टे हाथी दाँत द्वारा सुधारी गई हैं (मुधार कर बनाई गई हैं)। बिसात शोभा वाली (हं), अनेक प्रकार के वस्त्रों (हो) धारण करती है (विसात के खाने नाना प्रवार के रंगीन वस्त्रों द्वारा बनाए गए हैं), (उनका) मुख चौकोर है (विसात कपड़े के चार चौकोर दुकड़ों द्वारा बनाई गई हैं), (जिसमें) गौटें गिन-गिन कर चली गई हैं। (गोटों को) पिटने से बचाकर कोई (व्यक्ति) यल करने पर (वाजी) को पाता है (जीत जाता हैं); संसार (में) जिसके वश्य (में) पड़ने से सकत्रन (लोग) जुवाड़ों कहते हैं (चौपड़ खेलने वालों को लोग जुवाडी' की संजा देते हैं)। (चौपड़) जीत की निधि है (खूव जिता देनी है), (तथा) धन (की) हार को (मी) धारण करती है (कमी-कमी हरा भी देती हैं)।

ग्रलंकार :-- श्लेष से पृष्ट उत्पेचा।

२४ शब्दार्थः -- धन = १ युवती, २ संपत्ति । तारे = १ ऋाँख की पुतली २ ताटंक ।

श्रवतरण: — एक पत्त में नायिका श्राने प्रियनम को श्रन्य स्त्रियों में श्रनुरक्त होने के कारण तथा उससे उदासीन रहने के कारण उलाइना दे रहा है। दूसरे पत्त में कोई सुनार श्रपने स्वामी के पान ताटंक बना कर लाया है श्रीर उसे इस बात का उलाइना देता है कि वह श्रन्य लोगों के प्रति श्रिधिक कृपा-दृष्टि रखता है तथा उसकी श्रवहेलना करता है।

तायिश-पत्त में :-(ह) प्रियत्म ! तुम्हारी श्रनेक श्रमूल्य प्रियतमाएँ

हैं इसी मे मेरे कंचन-वर्ण (वाले) श्रारीर (को) अपमानित करते हो। (हम) (तुम्हारे) पैरों पड़ती हैं (किंतु तुम्हें हमारा कुछ भी ध्यान नहीं); पार्थना करने मे भी जो स्त्रियां अधर नहीं देती हैं उन्हीं की खोर तुम आकृष्ट होते हो। मार्ग में टकटकी लगाकर (हे) प्रियतम! (तुम्हों) अनेक प्रकार (से) तौला (तुम्हारे प्रतीचा कर तुम्हारे वचनों की सत्यता परखी अर्थात् नियत समय पर न आने मे तुम्हारे वादों तथा तुम्हारे प्रेम को समम लिया); (तुम्हें) प्राण सहित (सव कुछ) अर्पण कर दिया, तिस पर भी तुम हठ करते हो (हमारे यहाँ नहीं आते)। नीच व्यक्तियों (को) पीछे छोड़ कर (उनका साथ छोड़ कर) हम ने तुम्हें दूना मन दिया है (दुगने चाव से तुम्हें प्रेम किया है) किन्तु (है) नाथ! तुम यहाँ पर तक नहीं रखते (एक बार भी नहीं आते हो)।

सुनार-पद्ध में :—हे स्वामी ! तुम्हारे अगिएत (तथा) अमूल्य संपत्ति हैं, इसी से तुम मेरे थोड़े से सोने (को) निराहत करते हो। (हम) पैरों पड़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं (किंतु तुम हमारी एक बात भी नहीं सुनते हो), तुम को जो आधी रत्ती भी नहीं देते (हैं) उन्हीं की अरेर तुम आकृष्ट होते हो (उन्हीं से प्रसन्न रहते हो)। मैंने वाटंकों (को) बाँटों में मिला कर अनेक प्रकार से तौला (जिससे आप को संतोष हो जाय), (तथा) कुछ जिंदा तौला है, फिर भी तुम हठ करते हो (कि अभी कम तौला)। हम (ने) तुम्हें दूने मन से (यह आमूष्ण) दिया है (अर्थात् बड़े उत्साह-पूर्वक तौल से कुछ अधक दिया है); (फिर भी) नीच व्यक्तियों (को) पीछ रख कर (उन्हें सहारा देकर) हे नाथ! तुम (अब भी) पावना निकालते हो (अब भी कहते हो कि हमें कुछ मिलना है)।

अलंकार: - रुलेष, मुद्रा (मन, अधमन तथा पाव आदि तौलों के नाम आ गये हैं)।

२५ सून सेज रत.....करित है = १ (संयोगिनी-पद्ध में) पुष्पशैया में अनुरक्त होकर रित-कीड़ा क्रती है। २ (वियोगिनी-पद्ध में) रित शैया सूनी है, जो कामनाओं की केलि किया करती है। आगामी संयोग के मुखें, की कल्पना में ही तल्लीन रहती है। जाके घरी है वरस = १ संयोगिनी पद्ध में) संयोग-मुख के कारण एक वर्ष भी घड़ी भर के बराबर है। २ (वियोगिनी-पद्ध में) जिसके लिए घड़ी भर संयम भी एक वर्ष के समान है।

२६ शब्दार्थ .—धन = १ स्त्री, २ संपत्ति । अनुकूल = १ वह नायक को एक ही विवाहित स्त्री में अनुरक्त रहता हो, २ वह व्यक्ति जो किसी बात का पत्तपाती हो । बनिजु = १ स्त्री (बिनिजु) । व्यापार की वस्तु । लिल् पाइहै = १ देख पाश्रीगे २ लक्ष्मी स्त्रयवा संगीत गाग्रीगे । प्रतियार = विश्वास करने योग्य श्रथवा विश्वसनीय २ प्रतबार वन = १ दन स्र २ जल । बल्ली = १ ज्ञाता २ मल्लाहों का वाँस । स्नालना = में मिका ।

बल्ली है ब्रुट्टा २ मल्लाहों का बाँस । ख्रानना को में से मा ख्रिक्ट हारा पूर्ण है) (मोती, मांख ख्रादि उसके छाभूपणों में लगे हुए है), विशुद्ध (श्रामूषणों के) बोभ (में) भरी हुई अनुकूल (नायक) (के) मन (कं) अच्छी जगेगी। स्त्री जिसके घर (में) रहेगी उसी का उत्तम भाग्य (नमभाना चाहिए), सेनापति कहते हैं कि) जब (तुम) (उसे) देख वाछोगे (तब) प्रसन्न होगे। तुम विश्वसनीय (हो) (तुम विश्वास-पात्र हो, उसे घोखा नहीं रोगे (श्रत्वव) तुम्हीं उसके हाथ पकड़ों (उससे विवाह कर लों), सुन्दर लवा बन, सुम्हारे हृदय ('नौ ही') (से) भली प्रकार लग कर ठहरेगो (लता के सहश तुममें चिग्ही रहेगीं), (बह) रस विंधु (के) मध्य (में है) (ग्रयात् अत्यंत रस-पूर्ण है) मानो सिंहन होण से आई (है); (यही नहीं) तुम्हारी प्रभिक्षा भी (है), (इसके) गुग्र ग्रहण करों (इसकी विशेषताओं को देखों), (यह) (स्वम्हारे) समीप आयोगी (सुम्हारी होनर रहेगीं)।

नौका-पद्ध में :—मोती, मिण, माणिक्य (त्रांद) संपत्ति द्वारा पूर्ण (है), बहुत बोम (से) लदी है, त्रमुकूल (ब्यक्ति) (के) मन (को) अच्छो लगेगी (जा धन की इच्छा करता है उसे रुचेगी)। जिसके घर (मे) ब्यापार की (ग्रह) सामग्री रहेगी उसी का उत्तम भाग्य (सममना चाहिए) सेनापति (कहते हैं कि) जब (उस) संपत्ति (को) पाश्रोगे (तब) प्रसन्न होगे। उसके (उन नौका के) तुम पतवार (तथा) तुम्हीं कर्णाघार (मौकी) (हो), तुम्हीं जल (में) सुन्दर (त्रथवा मज़्बूत) बल्ली लग कर (उसे) ठहरात्रोगे। तुम्हारी त्राचा (से) सिंधु (के) जल (के) बीच (है); वह मानों निहल (द्वीप) से आई है; नौका (की) रस्सी पकड़ो, (बह) किनारे आएगी (तुम्हारे ही लिए वह नौका निहल द्वीप से आई है, उसकी होरी पकड़ कर खींच लो तो किनारे आ जायगी।

श्रतंकार :-- श्लेष ।

विशेष:—सिंहल द्वीप—भारतवर्ष के दिल्ल की स्रोर का एक द्वीप जो प्राचीन काल में व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यहाँ की स्त्रियाँ श्रस्थंत रूपवती हाती थीं। कुछ लोग इसे रामायण वाली लंका कहते हैं।

२७ शब्दार्थ: —त्ल = १ तुल्य २ ६ई, कपास । चौर = चाँवर, लकड़ी अथवा सोने चौदी की डंडी में लगा हुआ सुरागाय की पूँछ, के वालों का गुच्छा जो राजाओं अथवा देवताओं के सिर पर हुलाया जाता है।

ग्रर्थ:—मेनागित (कहते हैं कि स्त्री) हरे (तथा) लान वस्त्र (पहने हुए) देखी जाती है, वारी स्त्री ('बारी नारी') निदान बुढ़िया (की भौति) (ग्रर्थात् बुढ़िया के लच्चणों से युक्त) घर (में) बसती है।

युवा-पन्न में :— देखने में नवीन है, पर्वत (के आकार के) कुच सीने (पर) (शोभित) हो रहे हैं, (मैंने उसे अच्छी प्रकार) देखा, (तू भी) भली प्रकार (से) देखा, (उसके) मुख में दाँत हैं। वर्षों में सोनह (की है), नवीन (है), एक (ही) निपुण है (अर्थात् बड़ी चतुर है); यौवन के मद (से पूर्ण, मंद (गित) (से) ही चलती है। (उसके) केश मानों चँवर (के) समान (हैं), (जो) उसके बीच (उसके शिर पर) भलक रहे हैं, वस्त्र के (अन्दर के) (अर्थात् घूँघट के) कपील, (तथा) मुख शोभा धारण करने वाले हैं।

वृद्धि-पन्न में :—देखने में भुकी है (कमर भुक गई है), कुच सीने (पर) गिर गए हैं (लटक गए है); (मैंने उसे अच्छी प्रकार) देखा, (तू भी भली प्रकार देख ले, (उसके) मुख में (एक भी) दौत नहीं हैं (रदन हैं?)। वर्षों में नवासी (में भी) एक (वर्ष) अधिक है (अपीत् ⊏६+१=६० वर्ष की है); घीरे धारे चलती (है), (उसमें) यौवन (का) मदः नहीं है । केश मानों रूई के चँवर (के समान) (हैं) (जो) उसके बीच (अर्थात् शिर पर) भलक रहे हैं; कपोल पिचके हुए (हैं) (तथा) मुख शोभा धारण करने वाला नहीं है (सोमा घर न वदन हैं?)।

त्रलकार:-श्लेष, उत्प्रेचा।

रू शब्दार्थ: — इंद्रनील = नीलम । पदमराग = कमल के रंग वाले । सारे = २ नेत्र २ ताले । तारी = १ निद्रा । २ ताली । तारों लगे तारे....... [० = १ (यांद) उस (क्षां) (से) नेत्र लग गए (नो) फिर किसी प्रकार नींद हीं पड़ती; (जिन लोगों के) मन (उसके सौंदर्य) (में) लीन हो गए हैं वे क्षत्र वे + श्रवं) किस प्रकार निकल सकते हैं १ (श्रयीत उसके प्रेम में फूँस जाने । मन श्रपने वश में नहीं रहता है) २ उस (कोठरी में) ताले लगे हुए (हैं), कर किसी प्रकार ताली नहीं सगती; (जो) रस ('मन') (उसमें) फूँस गए (हैं)

वे अपन किस प्रकार निकल सकते हैं। (अर्थात् कोटरी में ताला लग जाने से उसके भीतर के रत लोगों कां अप्राप्य हो जाते हैं क्योंकि उस कोटरी वे ताले में दूसरी ताली नहीं लग सकती)।

त्रलंकार: -- प्रस्तुत कवित्त प्रधानतथा सांग रूपक है, केवल श्रंतिम पंक्ति श्लिष्ट है।

२६ शब्दार्थ: -- ज्यारी = हृदय की हृदना, साहस। गोमे = १ एकांत स्थान २ कमान की दोनों नोकें। तीर = १ समीप २ वाए।

त्र्रथं:—(हे सखी) कृष्ण ऐसे फिर गए (चले गए) जैसे कमान फिर जाती है (कृष्ण के रूठ कर चले जाने से वैसी ही विवशता होती है जैसी कमान के फिर जाने से)।

कृष्ण पद्य में : — कृष्ण का दूसरा हो क्ल हो गया है, इससे (है) सखी! (अब हृदय को) कैमे साहम हो: (कृष्ण को वश में करने की) युक्तियाँ व्यर्थ हुई; (अपना) कुछ भी वश नहीं है (अपने कालू के बाहर का बात है)। (कभी) एकांत (में) नहीं मिलते, (उनके) समीप (होने) का किल प्रकार संयोग हो (यदि एकांत में मिलों तो उनकी सहचरी बनने के लिए उनसे प्रार्थना करूँ); पहले का सा रुभान किम प्रकार प्राप्त किया जा सकता है (पहले जो अनुरक्ति उन्होंने दिखलाई यी उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है)। लाल (का) श्याम वर्ण चित्त (में) चुन रहा है; (यह) दुखदाई वर्षाश्चृद्व किस प्रकार व्यतीत होती है (लाल के वियोग में वर्षाश्चृद्व किस प्रकार व्यतीत होती है (लाल के वियोग में वर्षाश्चृद्व किस प्रकार व्यतीत होती है (वाल के वियोग में वर्षाश्चृद्व किस प्रकार व्यतीत होती है (वाल के वियोग में वर्षाश्चृद्व किस प्रकार व्यतीत होती है (वाल के वियोग में वर्षाश्चृद्व किस प्रकार व्यतीत होती है (वाल के वियोग में वर्षाश्चृद्व किस प्रकार व्यतीत होती हो लाल के वियोग में वर्षाश्चृद्व किस प्रकार व्यतीत होती हो लाल के वियोग के लच्चा आती है (यदि मैं किसी दिन मार्ग में उनका हाथ प्रकड़ कर उन्हें रोकने का विचार करूँ तो लोक लाज का संकोच होने लगता है)।

कमान-पत्त में :— (कमान) का रुख दूसरा हो गया (है) (उसके दोनों सिरे ऊपर की ओर घूम गए हैं); इससे (हे) सखी! धैर्य किस प्रकार हो। (कमान के) जोड़ व्यर्थ हो गए हैं (अर्थात वे काम नहीं करते हैं), (अपना) कुछ भा वश नहीं है (अपनी शक्ति के बाहर की वात है)। कमान के सिरे (अव) नहीं मिलाते, तीर (चलने का) संयोग किस प्रकार हो (धनुषकोटि के न मिलने के कारण तीर नहीं चलाया जा सकता है); (कमान का) पहले का सा मुकाव किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। सेनापित (कहते हैं कि पित्त्यों आदि के लाल (तथा) श्याम (आदि) रंग चित्त (में) चुभ रहे हैं, दुखदाई

वर्षा ऋतु किस प्रकार व्यतीत (हं) सकती है। (कमान को) हाथ (में) लेने से पाँच आदिमियों से लज्जा आती है (ऐसी वेदंगी कमान हाथ में लेकर पाँच भले आदिमियों के सामने निकलने में लज्जा लगती है)।

श्रलंकार :- उदाहरण, श्लेष ।

विशेष: -- कमान-पद्ध में 'सेनापित लाल स्याम रंग .....इ०' का स्र्थ स्वष्ट नहीं है। स्रान्य किसी समुचित स्र्र्थ के स्रामाव में उपिलिखित स्र्र्थ दे दिया गया है यद्यपि वह बहुत संतोष-जनक नहीं है।

३० शब्दार्थ: सीरक = शीतल । रजाई = १ लिहाफ २ स्राजा। दुशल=१ दुशाला २ दूना सालने वाले स्राथीत् बहुत स्रधिक वेदना उत्पन्न करने वाले।

अर्थ: -- प्रिय स्त्री समस्त शीत दूर करने वाले वस्त्रों का समूह है; (फिर) हृदय के अन्दूर स्थान देने से (अर्थात् हृदय में धारण करने से) शीत क्यों नहीं हरती ?

स्त्री वस्त्री के समृह के रूप में :— समस्त रात्रि साथ सोने पर हृदय शीतल हो जाता है; थोड़ा सा श्रालिंगन करने से रज़ाई (का सा सुख) मिलता है। वही उरोज (अर्थात् उस स्त्री के उरोज) हृदय से लग कर दुशाला हो जाते हैं (उरोजों का स्पर्श दुशाले के समान सुख-दायक है), (स्त्री का) शरीर नबीन सुवर्ण से (भी) अधिक स्वच्छ (है)। जिस (स्त्री) के शरीर (की) थोड़ा सा खूने से तनमुख (कपड़े) (की) राशि (के) छूने का सा अनुभव होता है); सेनापित (कहते हैं कि) (जिसे) समीप लेने से (जिसके समीप रहने से) कामदेव स्थिर (रहता) है ('थिर मार है') स्त्री के समीप रहने से कामपीड़ा नहीं सताती है)।

स्त्री-पद्ध में :—(जिसके) साथ समस्त रात्रि सोने पर हृदय शीतल हो जाता है; (जिसे) आलंगन (आदि) करने से (रित क्रीड़ा की) आजा मिलती है। वहीं उरोज (अर्थात् उस स्त्री के उरोज) हृदय से लग कर बहुत अधिक पीड़ा उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं (उरोजों का स्पर्श काम पीड़ा को बहुत अधिक बढ़ा देता है); (उसेका) शरीर नवीन सुवर्ण से (मा) अधिक स्वच्छ (है)। जिसके शरीर के थोड़ा सा क्ष्रू जाने से शरीर (को) सुल (की) राशि (अर्थात् अर्थत सुल) (का) (अनुभव होता है); सेनापति (कहते हैं कि) (जिसे) समीप रखने स स्थिरता (धिरमा) रहती है (अर्थात् चित्त सावधान

## रहता है)।

त्रलंकार:-रूपक. श्लेष ।

विशेष:—(१) इस कवित्त में रूपक अलंकार को इस ढंग से श्लेष के साथ मिला दिया गया है कि दोनों पत्तों को निर्धारित करना कठिन हो जाता है। कदाचित् उपलिखित दोनों पत्त ही किव को अभीष्ट रहे होंगे।

> (२) किन ने 'थिरता' के स्थान पर 'थिरमा' शब्द गढ़ लिया है क्योंकि दूसरे पत्त में वह पद-भंग-श्लेष द्वारा 'थिर मार है' का अर्थ निकालना चाहता है।

३१ शब्दार्थ: - अहन = १ लाल २ सूर्य | अहर = १ अोठ ९ आकाश, अंतरिल् । जुन जन = १ युना पुरुष २ सर्वदा युना रहने नाले देवता। किन्न १ पंडित २ शुक्राचार्य । मंद गित = शिनश्चर, जिसकी चाल अन्य नल्त्रों से बहुत घीमी मानी गई है । तम = राहु जो श्याम वर्ण का बाना जाता है । अंबर = १ वस्त्र २ आकाश । रासि = १ ढेरी, समूह २ सूर्य-पथ के मंडल के एक भाग को राशि कहते हैं । राशियाँ बारह मानी जाती हैं । नवग्रह = फिलत ज्योतिष में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शिन, राहु और केतु ये नौ ग्रह माने गये हैं ।

श्रर्थ:-मेरी समक्त में बाला नवग्रहों की माला है।

बाला-पत्त में: — लाल श्रोठ शोभित हो रहे हैं, समस्त मुख चन्द्रमा (सा) (शोभित हो रहा है)। उस स्त्री का दर्शन मंगल-प्रद (है), (बुद्धि) बुद्धि-मानों (की) बुद्धि से (मी) बड़ी है। सेनापित (कहते हैं कि) जिससे समस्त युवा पुरुष (उसके) सेवक ('जीवक') हैं (उक्त गुर्णों के कारण युवा पुरुष उसके दास बनने को तैयार हैं) (वह) पंडिता (है), श्रत्यंत मंद गित (से) (गाज-गामिनी सी) मनोहर (चाल) चलती है। (उसके) केश श्रंधकार (के वर्ण बाले) हैं (श्रर्थात् काले हैं), (वह) कामदेव की विजय (के) भांडार (की) पताका ('केतु') है (श्रर्थात् उसी के द्वारा कामदेव ने सारे संसार पर विजय प्राप्त की है), जिस (स्त्री) की ख्योति के समूह (से) संसार जगमगा रहा है। वस्त्रों (में) शोभित होती है (श्रीर) सुख (के) समूहों का भोग कराती है (श्रर्थात् लोगों को श्रनेक सुखों का उपभोग कराती है)।

नवग्रह-पत्त में :-- पूर्व त्राकाश (में) शोभित है, कलात्रों सहित चन्द्रमा

(का) मंडल (भी) (शोभा पा रहा है), मंगल दर्शनीय (हैं), बुद्धि द्वारा बुष भव्य ('विश्वाल') है (श्रपनी बुद्धिमत्ता के कारण बुध बहुत मनोहर लगता है)। सेनापित (कहते हैं कि) जिसे सब देवता लोग बृहस्पित कहते हैं ('जीव कहें') (वह) विराजमान है); शुक्र (भी हैं), श्रत्यंत मंद गित (शिन) मन हर (गित से) चल रहा है। केश (के रंग वाला) राहु है (राहु श्याम वर्ण का है) केतु कामनाश्रों की विजय का भांडार है (पाप-मह होने के कारण केतु लोगों की इच्छाश्रों को पूर्ण नहीं होने देता, उसके पास ऐसे कष्ट कर फल देने को सामग्री है कि लोगों की मनोकामना कभी पूर्ण ही नहीं होने पाती, वह सब पर विजय प्राप्त करता है), जिन (नवग्रहों) की) ज्योति के समूह (द्वारा) संसार जगमगाता है (ऐसी नवग्रहों की माला) श्राकाश (में) शोभित होती है (श्रीर) राशियों के सुर्खों (तथा दु:खों) का उपभोग कराती है।

त्रलंकार :-- उत्प्रेचा, श्लेष ।

३२ अवतरण: - एक पत्त में कोई स्त्री अपनी सहचरी के कपोल के काले तिल का वर्णन कर रही है, दूसरे पत्त में कोई व्यक्ति काली तिल्ली का वर्णन कर रहा है।

श्र्यं:—कपोल के तिल के पत्त में:—कमल (रूपी) मुख के साथ ही जिसका जन्म (हुआ है), श्रंजन (का) सुन्दर रंग जिसकी समता (को) नहीं पहुँचता है। सेनापित (कहते हैं कि यह तिल) जब, जिसे, थोड़ा सा (भी) दिखलाई पड़ता है (तो उसे मुग्ध कर देता है), (इसे देख कर) श्रत्यंत विरक्त मुनियों का हृदय भी प्रेम-युक्त हो जाता है। (तेरे कपोल का तिल तेरे) रूप को बढ़ाता है, समस्त रिसक जनों को श्रव्हा लगता है, (लोगों के हृदय में) मधुर प्रेम उत्पन्न करता है (लोग तुमसे प्रेम करने लगते हैं), किंतु (वह) स्वयं नष्ट नहीं होता है (तिल का सौंदर्य एक सा ही बना रहता है)। (हे) सखी! कृष्ण ('बनमाली') (ने) (श्रपना) मृन (तुम्हारे) फूल (के से मुख) में बसाया है (श्र्यांत् तुम्हारे कमल-मुख में उकका चित्त रम गया है), तेरे कपोल (पर) (जो) बहुमूल्य तिल है यह शोभा पा रहा है।

तिल्ली-पद्ध में:—मुख (रूपी) कमल के साथ ही जिसका जन्म हुआ है (कमलों के खिलने के साथ ही तिल के पौधे ने भी जन्म लिया है), अंजन का सुन्दर रंग (भी) जिसकी समता (को) नहीं पहुँचता (अर्थात् तिल अंजन से भी अधिक काले वर्षां का है)। (तिल का पुष्प) अर्थंत विरक्त मुनियों (के) हृदय को भी सरस कर देता है; सेनामित (कहते हैं कि यह) जब, जिसे, थोड़ा सा दिखलाई पड़ता है (नो उसे मुग्ब कर देता है)। (पेरे जाने पर स्रथवा तेल बनाए जाने पर तिल) रूप को बड़ाता है, समस्त रिंक जनों को स्रच्छा लगता है (श्रोर) मीठा तेल उत्पन्न करता है किंतु स्वयं विनष्ट नहीं होता है (खलों के रूप में वह फिर दूसरे काम में स्राता है)। (हे) सखी! बन (के) माली (ने) (इस तिल को) मनों फूलों में यसाया है।

अलंकार: - श्लेप, रूपक, प्रतीप ('वरन स्नोइह' - प्रसिद्ध उपमान कमल को उपमेय कहा गया है तथा उपमेय मुख को उपमान का स्थान दिया गया है)।

विशेष:—'तिल'—तिल्ली श्रापाढ़ मां में बोई जाती है (जब कमल खिलते हैं) श्रीर क्यार में काटी जाती है। इसकी एक दूसरी फ़लल भी होती है जो चैत में काटी जाती है। इसका तेल मीठा होता है। इसे फूर्नों में बसा कर श्रानेक प्रकार के सुगंधित तेल बनाए जाते हैं। किसी बड़े हीज में एक तह तिल्ली की बिछा दी जाती है तथा उसके ऊपर एक तह फूलों की; इसी प्रकार होज भर दिया जाता है। फूर्जों के सड़ कर सूख जाने पर वे फेंक दिए जाते हैं श्रीर तिल्ली को पेर कर तेल निकाल लिया जाता है।

३३ शब्दार्थ: —बीच = १ तरंग, लहर २ मध्य भाग। रंग = १ युवावस्था २ श्रानंद-उत्सव। काम = १ कामदेव २ कार्रागरी, रचना, बनावट। सुव = १ भौंह २ पृथ्वी। श्रॅंबर = १ वस्र २ श्राकाश। चटमट = चाल। सुद्ध = १ श्रुद्ध २ शीघा। चितै = १ देख कर २ चित्त को। ललन = प्रिय नायक।

श्रर्थ: — प्रिये! नायक (के) सामने तेरे. नेत्र नट(के) समान नाचते हैं। नेत्र-पत्त में: — कानों को ख़ूते हैं (श्रर्थात् बहुत बड़े हैं); कुंडल के (समीप) तरंग-वत् जाते हैं; युवावस्था में कामदेव के योहा के समान की ड़ा करते हैं। चंचल भू सहित वस्त्र (के) श्रन्दर (श्रर्थात् घूँघट में) खेलते हैं: देखते ही (प्रेम-पाश्य में) वाँच लेते (हैं), (नेत्रों की चितवन चपल रहती हैं। श्रुद्ध, गुर्यावान् ऊँचे वंश (वाले व्यक्ति को) देख कर शीघ्र ही (जा) लगते हैं (उससे प्रीति जोड़ते हैं), रित (के समय) हावमाव ('कला') करते हैं (श्रीर) देख कर (मन को) श्रत्यंत मुग्ध (कर देते हैं)। सेनापित (कहते हैं कि) (नेत्रों ने) नायक ('प्रसु') (को) (श्रारने) संकेतों के वश्य (में) कर लिया (है)।

नट पत्त में :—हाथ (से) नहीं खूते (बिना हाथ से छूए ही), कुंडल के मध्य भाग (से) होकर (निकल) जाते हैं, त्रानं र-उत्सव के समय खेल-तमाशा करते हैं; (श्रपनी) कारीगरी (में) योद्धात्रों के समान (हैं) (श्रपनी कला में योद्धात्रों के समान कित से कित काम कर दिखलाते हैं)। पृथ्वी (तथा) श्राकाश में चंचलता से खेलते हैं, देखते ही नजर बाँध देते हैं (जादू श्रादि के प्रभाव से कुछ का कुछ कर दिखाते हैं) (श्रीर) (बहुत) फुर्तील रहते हैं। रस्ती सहित (श्रयीत् डोरियों से बँधा हुन्ना) ऊँचा (तथा) सीधा बाँस देख, दौड़ कर (उस पर) चढ़ जाते हैं (श्रीर) कलावाज़ी करके चिच को बिल्कुल मोहित करते हैं। सेनापति (कहते हैं कि) (इन्होंने) श्रेष्ठ स्वामी (की) भली प्रकार ('नीके') वश्र में किया (है)।

श्रलंकार :--उपमा, श्लेष ।

विशेष:—कुंडल'—(१) कान का एक आमृषण विशेष (२) रस्ती का वह गोल फंदा जिसे नट लोग शून्य में बाँसों की सहायता से बाँध कर तैयार करते हैं। वे उस फंदे के भीतर से कलाबाजी खाते हुए निकलते हैं और अने क प्रकार के खेल-तमाशे दिखलाते हैं।

३४ मूलि कै भवन भरतार जिन रहिये: — प्रियतम के आने पर नायिका अपने शिलष्ट-कथन द्वारा उलाइना भी देती है और साथ ही उसे रात्रि में ठहरने को भी कहती है—१ प्रियतम! (आप) मूल कर (भी) मेरे) घर (में) मत रहिए। १ प्रियतम! ('भरता') मूल कर (ही) (मेरे) घर (एक) रात रहिए ('रजनि रहियें')।

३५ शब्दार्थ: — केसी = १ कृष्ण २ केश । पति = १ प्रतिष्ठा २ स्वामी । करन = १ कर्ण १ कान । बीर = १ बहादुर २ "एक अप्रभूषण जिसे स्त्रियाँ कान में पहनती हैं । यह गोल चक्राकार होता है और इसका ऊपरी भाग बलुआँ और उठा हुआ होता है तथा इसके दूसरी श्रोर खूँटी होती है जो कान के छेद में डाल कर पहनी. जाती है । इसमें ढाई तीन अँगुल लंबी कंगनीदार पूँछ सी निकली रहती है जिसमें प्राय: स्त्रियाँ रेशम आदि का मब्बा लगवाती हैं । यह मब्बा पहनते समय सामने कान की ओर रहता है"। संतनु = १ चंद्रवंशी राजा शांतनु २ संत लोग । तने = १ पुत्र को २ शरीर को । श्रानी = सेना ।

अर्थ :- (यह) महासारत की सेना (है) या बनी-उनी मुंदर स्त्री है।

महाभारत की सेना के पच्च में :—जहाँ (पर) अर्ज न की मर्यादा (की रचा के) लिए अर्त्यंत बड़े कृष्ण (हैं), अर्थंत चाल (वाली) (अर्थांत अर्थंत तेज़) घोड़ों की (पंक्ति) भली भाँति (से) सुधारी (हुईं) है। मिण (के) समान वीर कण दुर्योधन के साथ (हैं), शांतन (के) पुत्र (भीष्म) (को) देखकर (लोगों ने) सुध-बुध भुला दी हैं (भीष्म को देख कर लोग घवड़ा से गए हैं। सेनापित (कहते हैं कि) नकुल का शील सर्वदा शोभित होता है (भला लगता है), देखिए भीमसेन (के) शरीर (की) शोभा महान् है। जिस (महाभारत की सेना) के (गुण) 'आदि' (तथा) 'सभा', पर्व (अप्रादि सभा परव') कहते हैं वह तैयार हो रही है ('सो सपरति)।

स्नी-पन्न में:—जहाँ केश भी अत्यंत बड़े (हैं), पित (के) कार्य (में) अड़ नहीं है ('अर जुन पित-काज') (अर्थात् स्त्री पित का काम करने में अड़ती नहीं, किसी प्रकार का हठ नहीं करती, तुरन्त कर डालती है); (उसकी चाल बहुत अच्छी हैं) ('गित अति भली'), (जो) विधाता (रूपी) बाज़ीगर की बनाई हुई है। कानों (के) बीर मिण-युक्त (हैं) ('करन बीर मनी सों')। (तथा) जो स्त्री की बाली ('दुर') के साथ (हैं) ('जो धन के दुर संग'), संतों (ने) शरीर को देखकर (बहा का) ध्यान भी ('सुरत्यों') मुना दिया है (स्त्री के शरीर को देखकर संतों का ध्यान भी हो गया है)। सर्वदा अनुकूल (प्रस्त्र) शोभित होती है ('सोहत सदानुकूल'); सेनापित (कहते हैं कि उसके सामने) शील क्या है ? (अर्थात् बड़ी शीलवान् है), (उसके) बड़े नेत्रों (भीष्म सेन') (को) देखिए, शरीर (की) कांति महान् है। जिस (स्त्री) के कहने आदि से सभा पराधीन हो जाती है (अर्थात् जिसकी बातचीत आदि सुन कर लोग अपने वश में नहीं रहते, उस पर सुग्ध हो जाते हैं)।

श्रलंकारः -- संदेह, श्लेष, रूपक उपमा।

विशेष:—१ 'दुर'—यह शब्द पत्तरसी का है। यहाँ पर कान की बाली के अरथ में प्रयुक्त हुआ है। उदाहरणः—

'काल्ह कुँवर को कनछेदनों है हाथ सुपारी भैली गुर की। कंचन के द्वेंदुर मँगाय लिए कहे कहा छेदन आतुर की।'

र 'सपरना' किया के प्रायः दो अर्थ पाए जाते हैं। पश्चिमी प्रदेशों में यह स्नान करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। पूर्वी प्रदेशों में इसका प्रयोग तैयार होने के अर्थ में होता है। यहाँ पर यह पूर्वी अर्थ में प्रयुक्त हुई है।

३६ शब्दार्थ: —पित = १ स्वामी २ प्रतिब्हा, मर्यादा । ऋरगजा = एक सुगंधित लेप जो कपूर, केशर श्रीर चंदन श्रादि को मिलाकर बनाया जाता है। नास्ति कै=१ नष्ट करके २ नाक को।

श्र्यं:—मान पन्न में—(मान के कारण नायिका ने) लाल रंग में ही रंगे हुए वस्त्र धारण कर रक्खे हैं; अवगुण (क्री) अन्य पड़ी (हुई) है जिससे (मान) ठहरता है। (अर्थात् नायक में किसी दुर्गुण के होने के कारण ही नायिका मान किए हुए है)। यौवन के प्रेम (के) साथ मली प्रकार मिलाकर रक्खा है (फिर भी मान शान्त नहीं होता—रित की प्रवल इच्छा उत्पन्न करनेवाली युशवस्था के होते हुए भी नायिका ने मान कर रक्खा है)। मान) कामानिन से भी जल कर शान्त नहीं होता है। सेनापित (कहते हैं कि) जिस (मान के प्रभाव से पित अलग है (पित है अरग); इससे (अर्थात् नायक-नायिका को प्रथक् कर देने वाले गुण के कारण) संभोग (के) सुख को नष्ट कर अच्छा लगता है (मान पहले नायक नायिका को प्रथक् कर रित-सुख को नष्ट कर देता है किंतु बाद में उसका फल बृहुत ही मधुर होता है—कुछ काल तक वियोगावस्था में रहने के कारण नायक-नायिका का पारस्परिक प्रेम और भी बढ़ जाता है)। (मान) सुख का मंडार (है), संसार की त्रिविधवाय (शितल, मंद, सुगंव) (के) मिलने से (सपर्क से) मान (ऐसे उड़ जाता है) जैसे कपूर उड़ जाता है।

कपूर-पच में :—लाल रंग (से) रँग हुए वस्त्र में ही रक्खा गया (है)। स्त्रव रस्ती ('अब गुन') (की) गाँठ पड़ी हुई है जिससे (वह) ठहरता है (कपूर को लाल कपड़े में रख कर सुतली से गाँठ दे दी गई है जिससे वह उड़ नहीं गया है)। जो (कपूर) बन की खुँघची ('जो बन की रती') से मली भाँति मिलाकर रक्खा गया है; (जो) करुमान्नि से जलकर खुफता नहीं है (अर्थात् विरिष्टिणियों के शरीर पर लेप किए जाने पर भी जलकर भस्म नहीं होता—वैसे ही बना रहता है)। सेनापित (कहते हैं कि) हे करूर! तू ('तें') अरगजा की प्रतिष्ठा (तथा) गौरव (है) (बिना कपूर के मिलाए अरगजा की बड़ाई नहीं होती है); इससे (तुभामे) (लोगों को) अर्थन प्रेम (तथा) सुख (है), (क्योंकि तू) नाक को अञ्चा लगता है (तेरी गंध सूँ वने में अच्छी है)। (तू) सुख का मंडार (है', तीनों लोकों (स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक तथा पाताल) (की) वायु के मिलने

से (कपूर उड़ जाता है)।

त्रलंकार:--उदाहरण, श्लेप, विशेषोक्ति (कपूर कामाप्ति के संसर्ग सेभी जल कर भस्म नहीं होता, ''जहूँ परिपूरन हेतु ते प्रायट होत नहिं काज')।

विशेष: —कपूर-संरच्य-विधि में लिखा हुया है कि कपूर को लाल रंग से विशेष प्रेम होता है। लाल रंग के वस्त्र स्रयक्षा लाल रंग की घूँचची में रखने से वह उड़ता नहीं है। लाल रंग के वस्त्र में रख कर डोरे स्रयवा स्रतली स्रादि से गाँठ दे देने पर तो वह स्रीर भी सुरच्चित हो जाता है। गाँठ के कारण हवा से उसका संस्था बहुत कम हो जाता है।

३७ शब्दार्थ: — अपसर = १ अप्सरा २ वाष्य-कण । लौंग = लौंग की ब्राकार का एक ब्राभूषण, इने स्त्रियों कान अथवा नाक में पहनती हैं। यहाँ पर किव का अभिशाय कान की लौंगसे जान पड़ता है। छुगाई = स्त्री।

श्चर्य: - स्त्री (को) लौंग सा कर, वाणां (के) व्याज (मे) शिंग किया है, जिन्होंने (इस) मेद से (इस मेद को समभ्त कर) विचार किया है (उन्होंने) उसके उस वर्णन के) दो प्रकार (से) (श्चर्य) लगाउ है।

स्ती-पच में :—जो ख्रुप्सरा ही की अनुपम शोभा घारण (किए) हती है (तथा) (जो) सुन्दर सौंदर्य वाली चतुर स्त्री ('सुनारी') है। सेनापति (कहते हैं कि) उसके हृदय (में) एक प्रियतम ही रहते हैं (दूसरे के लिए वहाँ स्थान नहीं है); संसार (में) कामदेव('मैंन') की मूर्ति (है) (अर्थात् कामदेव के उपासक उसी की सेवा करते हैं), (उसने) सुन्दर रत्न घारण किया है ('रतन सुधार्य है')। उसे देखने से (लोगों) की प्रीति गढ़ गई है (उसके दर्शन पाने से लोग उस पर और आसक हो गए हैं) (नया) दूसरी बालाओं (के) सौंदर्य (को) (उसने) जला दिया है (श्रीहीन कर दिया है): (वह) सर्वदा शुभ आम्वर्णों को धारण करती है, (उसके) श्रारीर (की) कान्ति महान् है।

लोंग-गन्न में:—जो बाष्प क्या है की अनुपम शोभा (को) घारण (किए रहती है) (तोंग पर जड़े हुए रत्न वाष्प-क्या के समान ज्ञान पड़ते हैं), सुन्दर सोंदय लिए हुए (हं), चतुर सुनारी है (अर्थात् उसके बनने में सुनार ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया है)। सेनापित कहते हैं कि (उसके रत्न)(भान') बाला में ही रहते हैं (तोंग के चारों और जड़े हुए रत्न कान में पहनी जाने बाली बाली से बिल्कुल मिले हुए रहते हैं); (ऐसी) एक मूर्ति संसार में नहीं (हं) (लोंग की टक्कर का दूसरा कोई आम्पूर्ण नहीं है), (बह) रत्नों (दारा) सुधारी (गई) है। (उसे) देखने से (नायिका पर) अनुराग बढ़ गया (है) तथा केशों का सौंन्दर्य जीय हो गया (है) (अर्थात् लौंग के रत्नों की चमक के सामने केशों का सौंदर्य फीका पड़ गया है); (सौ माग्यवती स्त्री उसे) शुभ आभूषणों में रखती है (समभती है), (उसके अंग की कान्ति महान् है) (बड़ी सुन्दर लौंग है)।

त्रलंकार: -- उपमा, श्लेष।

३८ शब्दार्थ: —गौरी = १ पार्वती २ उज्बल । मदन कौं = १ काम देव को २ मदों को । रमै = १ रमता है २ रमा श्रयवा लक्ष्मी को । नगन = १ नग्न २ पर्वत । जानि = जानी । उमाधव = उमा के पति शिव।

श्रथं:—शिव-पद्य में— जिसका नंदी (गण्) सर्बदा हाथ (में) श्रासा (लिए हुए) विराजमान है (शिव की सेवा के लिए उनके गण् सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं), (जिसके) शरीर का वर्ण कर्प्र से भी श्रच्छा है। (जो) शयन (का) सुख रखता है (योग-निद्रा में सोया करता है), जिसके मस्तक ('जाके सेखर') (में) सुधा (की) द्युति रहती है जिसके मस्तक पर चन्द्रमा शोभित है), जिसके (हृदय में पार्वती की प्रीति (है), जो कामदेव को नष्ट करने वाला है, समस्त मृतों के मध्य निवास करता है, (श्रीर उन्हों में) रमण्य करता है, हृदय (पर) सौंपों (को) धारण करता (है,) नग्नों का वेष धारण करता है (दिगंबर वेष में रहता है)। ज्ञान बिना कहे हुए ही (बिना बताए ही)जान लेते (हैं) (उससे परिचित हैं), सेनापित मान कर (समभ-बूभ कर), मन के मेद को छोड़कर (भेद-बुद्धि परित्याग कर) बहुधा शिव को कहते हैं (श्रीवों तथा वैष्ण्यों के भगड़े को छोड़ कर सेनापित शिव का गुण्य-गान करते हैं)।

विष्णु-पच्च में :—(जो) 'सदानंदी' (है) (जो सर्वदा आनंदमय है), जिसका आशा-कर (लोगों की रचा करने वाला बरद-हस्त) विराजमान है, (जिसके) शरीर का वर्ण कपूर से भी अच्छा है। जो शयन-सुख रखता है (चिरसागर में शयन किया करता है), जिसके (ऊपर) सुधा द्युति (वाला) (अर्थात् श्वेत वर्ण का) शेष रहता है (जिसके ऊपर शेषनाग अपना फन किए रहता है), जिसकी शुभ कीर्ति ('कीरति') (है), जो मदों को नष्ट करनेवाला है। जो समस्त मूर्तो (चराचर) के अन्दर वास करता है (सब में व्यास है,) रमा (लच्मी) (को) हृदय (में) धारण करता है, (जिसका) भोगी वेष है (जिसका वेष विलासियों का सा है अर्थात् जो शिव आदि की भौति दिगंबर

नहीं रहता है, सांसारिकों की भौति वस्त्र स्त्रादि पहने रहता है), (जो) पवतों (को) घारण करता है (कृष्णावतार में जिसने गोवदन को उठाकर व्रजवाक्षियों को इंद्र के कोर से बचाया था) । जानी विना कहे ही जान (तेते) हैं (उन्हें बतलाने की स्नावश्यकता नहीं पड़ती), सेनापत मान कर (समसन्त्रक कर), मन (की) भेद-बुद्धि को छोड़ कर स्नस्तर ('बहुधाउ'; माधव (विभ्णु) को कहते हैं (उनका गुण-गान करते हैं) (जो जानी हैं वे तो शिव तथा विष्णु के ऐक्य को जानते ही हैं किंद्र सेनापति समस्तने-बूक्तने पर इस तत्व पर पहुँचते हैं)।

त्रलंकार:--- श्लेष, यमक।

३६ शब्दार्थ: — वल्ली = १ लता २ वह डंडा जिसमे नाव खेते हैं। राम बीर=१ वलराम के भाई कृष्ण २ वीर रामचंद्र। तिमिर=१ स्रंधकार २ मस्य विशेष। जोग=१ योग २ उपाय। स्रागर=चतुर, दत्त।

अर्थ:—(जो गांपियाँ) कृष्ण के रहने पर कुंजों में रित-क्रीड़ा करने में निप्ण थीं. वे ही कृष्ण के बिना वियोग का समुद्र हो गईं।

गोपियों के पद्ध में :— (बिरह के कारण) किसी प्रकार कालच्चेप नहीं करते बनता, लताएँ अच्छी नहीं लगतीं, सोचते (मोचते) लोगों का मन बहुत जड़ हो गया है (अर्थात् विरहान्ति से मुक्त होने का कोई उपाय स्कता ही नहीं है)। दीनों के नाथ (कृष्ण) नहीं हैं (अनु गिस्थत हैं), इससे (गोपियों की) किसी (बस्तु) पर अनुरक्ति नहीं बन पड़नी ('यातें काहू पै रन न बनै'); सेनापित (कहते हैं कि) कृष्ण निःशोक करने वाले हैं! जहाँ (कोई) बड़ा अहीर (विता के कारण) लंबी आहें भर रहा है ('जहाँ भारी आहर दीरघ उसास लेत हैं') (गोपियों की विरह-दशा गोपों को चितित कर रही है); (गोपियों के सम्मुख) विकट अंघकार है (न्योंकि) (उद्भव ने) गोपियों को योग का मार्ग बाताया है (उद्भव ने गोपियों को योग द्वारा कृष्ण-प्राप्ति का मार्ग बताया, इसी से उन्हें कुछ नहीं स्कता है)।

सागर-पन्न में :—(समुद्र में) (नाव) नहीं खेते बनती, (क्योंकि वहाँ किसी प्रकार भी भली-भौति बहती नहीं लगती; सोवते (सोवते) सब लोगों का मन बहुत जड़ हो गया है। (यह) निदयों का नाय (है) (प्रयात् समुद्र है) इस कारणा किसी (से) तैरते (भी) नहीं बनता (है)। सेनापित (कहते हैं कि समुद्र) बीर राम (के) शोक को तूर करने वाला (है)। (जहाँ) दीर्घ

निःश्वास लेता हुन्ना बड़ा सर्प रहता है; भयानक मत्स्य (है); (ऐसे सागर ने) पंथ (बनाने के) उपाय को बताया। (सेतु बाँधने के समय समुद्र ने राम को नल-नील की सहायता लेने की राय दी थी क्योंकि नल-नील को यह वर था कि वे जिन्न-पत्थर को क्यू लेंगे वह तैरने लगेगा)।

**ऋ**र्तिकार :---श्लेष ।

४० शब्दार्थ: - पट = १ वस्त्र २ दरवाज़ा । प्रापित = प्राप्ति, श्राम दनी । घटी = १ वड़ी २ कभी। मोगी = १ सांसारिक सुखों का उपमोग करने वाला व्यक्ति २ सर्प।

त्रर्थ: - सेनापित (कहते हैं कि हमारे) शब्दों की रचना (पर) बिल्वार करो, जिसमें दानी तथा कंजूस एक से कर दिए गए हैं।

दाता-पद्ध में :— (याचकों के माँगने पर दानी व्यक्ति) 'नहीं' नहीं करते (किसी से यह नहीं कहते कि हम तुम्हें नहीं देंगे), थोड़ी (वस्तु) माँगने पर संपूर्ण देने (को) कहते हैं; याचकों को देख कर बार बार वस्त्र देते हैं। जिनको भिल जाते हैं (उन्हें) प्राप्ति का उत्तम अवसर होता है (जिससे मेंट हो जाती है उसे निहाल कर देते हैं), निश्चय (ही) (ये) सर्वदा सब लोगों (को) मन (को) अच्छे लगे हैं (सर्वदा सब लोगों को प्रिय रहे हैं)। भोग-विलास करने वाले बन कर रहते हैं (और) पृथ्वी में शोभित होते हैं; सुवर्ण नहीं जोड़ते ('कनक न जोरें'), (उनके यहाँ) दान (के) समूहों ('परिवार') (के) पाठ (होते) हैं (उनके यहाँ सदा यही चर्चा होती है कि आज एक व्यक्ति को इतना मिला तथा दूसरे ने अमुक वस्तुएँ पाई')।

स्म-पद्ध में :—(याचकों के माँगने पर) 'नहीं नहीं' करते हैं (याचकों से स्पष्ट कह देते हैं कि इम तुम्हें कुछ नहीं देंगे), थोड़ी (वस्तु) माँगने पर शब्द ही नहीं कहते ('सबदै न कहें') (मुख से बोलते ही नहीं), याचकों को देख कर बार बार किंवाड़ बन्द कर लेते हैं। जिनकों मिल जाते हैं (उन्हें) श्रामदनी की विशेष कमी हो जाती है (स्म का मुख देखने पर प्राप्ति बहुत कम हो जाती है); निश्चय (ही) सदा सब लोगों (के) मन (को) श्रब्छे नहीं लगे हैं। सर्ष होकर पृथ्वीं के श्रन्दर विलास करते हैं (रहते हैं), थोड़ा थोड़ा (करके) (वस्तुश्रों को) जोड़ते हैं (तथा) दान (के) पाठ (की) परिवा रहते हैं ('परिवा रहें')।

श्रलंकार:--श्लेष, यमक।

विशेष :- १ सूमी के विषय में यह प्रसिद्ध है कि मृत्यु के बाद वे सर्प

होकर अपने गड़े हुए धन की रत्ना करते हैं।

२ प्रतिपदा को अनध्याय रहता है। सुमों के यहाँ सर्वदा ही दान के पाठ की प्रतिपदा रहती है अर्थात् उनके यहाँ कभी यह सुनने में नहीं आता कि आज उन्होंने किसी को कुछ दिया है।

४१ शब्दार्थ: — होत = १ पास में धन होने की अवस्था, संपन्नता २ वित्त, धन। रिस = क्रोध।

त्रर्थ:—सेनापित की द्रयर्थक (दो त्रर्थ देने वालां) वाणी (को) विचार कर देखों (भली प्रकार समभों) (जिसमें) दाता तथा सून दोनों बराबर कर दिये गए हैं (दोनों को समान कर दिखाया गया है)।

दाता-पच्च में :— संपन्न श्रवस्था में कुछ थोड़ा (सा) (धन) माँगने पर प्राण तक नहीं रखते (श्रर्थात् ऐसे दानी हैं कि श्रावश्यकता पड़ने पर प्राण तक देने को उद्यत हो जाते हैं), मन में ('मोँ') रूखे (तथा) क्रोध-पूर्ण होकर नहीं ('म) रहते हैं (याचकों के धन माँगने पर न तो कुद्ध हो जाते हैं श्रीर न किसी प्रकार की उदासीनता ही प्रकट करते हैं)। श्रपने वस्त्र दे देते हैं। वे कीर्ति जोड़ लेते (हैं) (वे कोरित जोरि लेत'), पृथ्वी (के) (हित को) हृदय में धारण कर धन बाँटते जाते हैं (लोगों के हित के लिये श्रपनी संपत्ति लुटा देते हैं) माँगते ही, याचक से, स्पष्ट कहते हैं (कि) तुम फिक मत करो, हम उसे श्रासान कर देंगे (तुम्हारी कि जनाइयों को हम सरल कर देंगे)।

स्म-रच्च में :—कुछ थोड़ा (सा हां) घन माँगने पर प्राण तक नहीं रखते (प्राण तक देने को तैयार हो जाते हैं किंतु थोड़ा सा घन नहीं दे सकते हैं); बेमुरीवती (से) मौन होकर नाराज हो जाते हैं (क्पप्-पैमे के मामले में मुरीवत नहीं करते, उलटे याचकों से नाराज़ हो जाते हैं) अपने वश (में) (किसी को) नहीं देते (जहाँ तक उनका वश चलता है उनके यहाँ से कोई कानी कीड़ी भी नहीं ले सकता), सचय करने की प्रीति लेते हैं (अर्थात् संचय करने से उन्हें बड़ी प्रीति रहती है, सर्वरा धन जोड़ कर रखते हैं); घन (का) पृथ्वी ही में रख कर (गाड़ कर), जित्त (धन) (ही) (में) अनुरक्त चले जाते हैं (आजन्म धन में अनुरक्ति रखते हुए अन्त में मर जाते हैं)। याचकों से माँगते (ही) स्पष्ट कह देते (हैं) (कि) तुम मित (में) चिंता करो (मन में अपने फिक करो), सो हम ऐसा (असां) नहीं करेंगे ('न करिहेंं) (अर्थात् इम

तम्हारी माँग नहीं पूरी करेंगे, इससे तुम अपनी फ़िक्र करों)।

श्चलंकार:-- श्लेष ।

४२ शब्दार्थ:-पट = १ घूँघट, पदी, २ दरवाला । धन = १ यवती स्त्री २ इपया पैसा । सत्त = १ शक्ति २ सत्य । खोजा = वे नप् सक व्यक्ति जो मसलमान राजाश्रों के हरमों में सेवक के रूप रक्खे जाते थे।

ग्रर्थ :- परमात्मा (ने) खोजा श्रीर सूम, दोनों को एक सा बनाया है. (ये) (किसी) काम नहीं आते (और) सेनापति को नहीं अच्छे लगते (हैं)

खोजा पत्त में :- बहुधा (शरीर के) समस्त श्रंगों पर थोड़े से रतन धारण करते हैं (स्त्रियों की भांति स्त्राभुषणादि धारण करते हैं); जो मुख (के) ऊपर भी कुके हए ('नइत'-निमत) बाल रखते हैं (अर्थात जो अपनी पाटी के बालों को मस्तक के दोनों िसरों पर भुकावदार रखते हैं।)(तो) धीमें स्वर में बोलते हैं (जिनकी आवाज जनानी है), सभा को देखते ही घूँघर नहीं खोलते (लोगों को देखते ही पर्दा कर लेते हैं) (जिन्होंने) बेग्रमों की रचा के लिए ही अवतार पाया है (जो सर्वदा हरमों में बेगमों की सेवा किया करते हैं)। जन्म से (हंं) जो कभी, भ्रम से (भी), नहीं माँगे जाते (राजाओं के यहाँ से लोग अनेक चीज़ें मँगनी में ले जाते हैं. पर इन्हें ले जाने का कोई नहीं श्राग्रह कंग्ता): (जो) शक्तिहीन (हैं), जिनके सामने सर्ददा (कोई) काम नहीं रहता (जो निकम्मे हैं)।

स्म-पच्च में : - बहुधा सब उपायों ('श्रंग') से छोटे-मोटे रतादि जोड़ते हैं (प्रत्येक उपाय से धन संचित करते हैं), जो मुख पर भी विश्वान नहीं रखते (श्रर्थात् श्रपने चेहरे के रंग-ढंग से यह स्पष्ट कर देते हैं कि रूपये पैसे के मामले में वे किसी का विश्वास नहीं करते हैं)। (जो) हलकी बातें करते हैं, भय देखते (ही) दरवाज़ा नहीं खोलते: (जिन्होने) राज्य धन (की) रत्ता करने को अवतार पाया है (श्रमिप्राय यह है कि जब वे मर जाते हैं तो उनका धन राज्य-कोष में चला जाता है), जो जन्म से कभी (भी) भ्रम से (भी), नहीं मौंगे जाते ('सूम' के नाम से प्रसिद्ध हैं), (जो) भूठे हैं (सर्वदा कहा करते हैं कि मैं दिख्द हूँ), सर्वदा मुख पर नकार रखते हैं (माँगते ही 'नहीं' कर देते हैं)।

श्रलंकार:-- श्लेष।

४३ शब्दार्थ: -- ग्रमल= १ नशा २ स्वच्छ श्रथवा श्रमील = १ श्रशील, दुर्विनीत २ सच्चे । देत= १ दैत्य, बड़ा २ देते हैं। बाजी = १ जिसका पेशा वाजा वजाना हो, साज़िन्दा २ घोड़ा ।

श्रवतरणः इस कवित्त में किन ने तुष्ट तथा गुणवान राजाश्री का वर्णन किया है।

ो. श्रर्थ:-दुष्ट शाजाश्रों के पत्त में:-(जो) खेत के रहने वाले (हैं) (अर्थात छोटे गाँव के रहने वाले हैं), अत्यंत नशे (के कारण) (जिनके) नेत्र लाल (है); (जो) स्रादि ('ग्रोर') से दुर्विनीत गुणों के ही भांडार हैं (प्रारंभ से ही जिनमें अनेक दुविनीत गुण हैं)। संसार (में) (यह वात) प्रसिद्ध (है) (कि ये हीं) कलिकाल के करने वाले (हैं) ऐसे ही व्यक्ति यों के होने के कारण इस युग को लोग कलिकाल कहते हैं: कलिकाल की समस्त बुराइयों का उत्तरदायित्व ऐसे ही लोगों पर है): कहीं (किमी स्थान पर) युद्ध (में) विजय समेत नहीं (हुए) हैं (सर्वत्र हारे हैं)। सेनापति (कहते हैं कि) (हे) सुमित ! (श्रव्छी बुद्धि वाले व्यक्ति) ऐसे स्वामियों (की) समभ्त-वूभ कर सेवा करो; (है) प्रवीस (व्यक्ति !) (तुम इनसे) मगो, क्योंकि (ये तो) मदिरा ('ग्रासव)' (के बल से ही) रुचेत (ग्हते) हैं (अर्थात् ये ऐसे व्यसनी हैं कि जब तक शराव न पिएँ, इनको चैन नहीं) ब्राह्मणों को रोक कर, मणि (तथा) कंचन गणिका को देते हैं (ब्राह्मणों के लिए तो मनहाई कर देते हैं किंतु वेश्याओं को संपत्ति लुटाते फिरते हैं); साधारण ('सहज') बजाने वाले ('बाजी') को प्रसन्न होकर (एक) बड़ा हाथी दे देते हैं (ये एसे मूर्ख हैं कि एक मामली साजिन्दे की प्रसन्न होकर एक विशाल हाथी दान कर देते हैं)।

गुणी राजाश्चों के यह में :—(जो) संग्राम-भूमि में काम श्चाते हैं (युद्ध में लड़कर वीर-गित को प्राप्त होते हैं), (जिनके) नेत्र श्चरयंत स्वच्छ (तथा) लाल हैं (श्चयवा जिनका 'श्चमल' या शासन बड़ा है, जिनके नेत्र लाल हें); (जो) श्चादि के सच्चे (हैं) (प्रारंभ से हा बात के घनी हैं), जो गुणों के मांडार हैं। संसार (में) प्रसिद्ध (है) (कि ये) किलकाल के कर्ण हैं, (जो) किसी युद्ध में नहीं हारे, (सर्वत्र) विजयी (हुए) हैं। सेनीपित (कहते हैं कि) (हे) सुमित! (बुद्धि में) विचार कर (समक्त बुक्त कर) ऐसे प्रवीण स्वामियों (की) सेवा करों ('सुमित! विचारि, ऐसे परवीन साहिबन मजी'); जिनसे (लोगों के) चित्त श्चाशा-पूर्ण हैं। ('जातें श्चास वस चेत हैं') श्चर्योत् जो लोगों को श्वभीष्ट वस्तु दे देने वाले हैं)। श्राह्मणों को रोक कर (उन्हें टहरा कर) मिण (तथा) कंचन (श्चर्यात् श्चतुल संपत्ति) गिन कर दे देते हैं, प्रसन्न होकर (तों) हाथी दे देते

हैं; साधारण (रूप से) घोड़ा देते हैं (अपर्गत् यदि किसी पर प्रसन्न हो गए तो हाथी दे देते हैं, नहीं ती घोड़ा आदि दे देना तो साधारण बात है)।

त्रलंकार :—श्लेष, तद्र परूपक ('किलिकाल के करन'), देहरी दोपक। विशेष :—दूसरे पद्म की दृष्टि से 'दैत' के स्थान पर किन ने 'देत' ही रक्खा है। इसी प्रकार छंद ४६ ('श्लेष वर्णन') में 'बैद' के स्थान पर 'बेद' से काम चलाया गया है।

४४ शब्दार्थ: -- रत्ती = १ एक रती, जो स्राट चावलों के बराइर होती है २ प्रीति । छुमासी = १ छु: मारो २ ज्ञमा स्थित् पृथ्वी के समान । नरजा=तराज़ की डाँड़ी । पलरा=तराज़ का पल्ला । बारहमासा = १ बारह मारो का, एक तोले का २ सदा बहार, सर्वदा प्रसन्न रहने वाला । तोरा = सोने की लच्छेदार स्रीर चौड़ी जंजीरों के बने हुए दो स्राम्षण जो दोनों हाथों में पहने जाते हैं । इन्हें तोड़ा कहते हैं । ये प्रायः तीन स्रयवा पाँच लड़ों के बनते हैं श्रीर तदनुसार इनकी तौल में भी स्रंतर हो जाता है । दूसरे पज्ज की दृष्टि से काव ने यहाँ पर तोड़े का वजन एक हो तोला रक्ला है । पी स्राप्त की दृष्टि से काव ने यहाँ पर तोड़े का वजन एक हो तोला रक्ला है । स्रीर प्रत्यन्त में उसकी प्रशंसा कर रही है, किंद्र स्रपने श्लिष्ट बचनों द्वारा नायक के स्रागमन की स्वना भी दे रही है स्रीर उसकी प्रशंसा कर रही है ।

तोड़ा पच्च में :—(जो) निर्मल (तथा) समूची (है', जिसमें आठ चावल हैं (जो आठ चावलों के बराबर है) इस प्रकार की तुम्हारी रची द्वारा छः छः माशे (के बराबर तौल कर) (यह तोड़े का जोड़ा) सुघराया गया है। डॉड़ी में ठीक मिलता है दोनों पल्लों में देख (वे भी ठीक हैं) (अर्थात् डॉड़ी बिल्कुल सीघ में है, किसी ओर फुकी नहीं है तथा दोनों पल्ले भी एक ही सीघ में हैं), सेनापित (ने) ऐसे (तोड़े का) सोच-समफ कर वर्णन किया है। किसी (हाथ) में कुछ छोटा (तथा) किसी, में कुछ बड़ा है, (यह बात) गलत है; तुफ में (तेरे हाथों में) (ये) बिल्कुल ठीक (तथा) समान (जचते हैं), (यह) मैंने (तुफ से) कह (ही) दिया है) अर्थात् दोनों हाथों के तोड़े बिल्कुल ठीक हैं, किसी हाथ का कुछ कसा होता हो यह बात नहीं है)। जिससे संसार (के) सुवर्ण का सौंदर्भ तौला जाता है वह बारह माशे का तोड़ा तुफ बन कर आया है (अर्थात् तेरे लिए ऐसा उत्तम तोड़ा बन कर आया है कि संसार के अन्य सुवर्ण के आमूष्यों की उत्तमता उसी से

करते हैं ('मेव नमें सदाम'); (जो राजा) सहेट नहीं रखते हैं (जिनके यहाँ हरम नहीं हैं)। (जो) सदावर्त के दाता (हैं) श्रीर (याचकों को) सुवर्ण (के) श्रामृष्य देते (हैं), एक साधु (के) मन को पूर्ण रूप से रख लेते हैं (उसकी इच्छा पूरी करते हैं)। सेनापित (कहते हैं कि) हे खुद्धिमान पुरुष! इनकी समक्त बूक्त कर सेवा करों (कोई कृटिन होने पाए), श्रव संसार जानता है (कि) ये तो गुण के मांडार हैं। ये बड़े उदार हैं, (किसी को) जब बकाया बन देना होता (है) तब श्रंत में सो की जगह दो सो एक देते हैं।

निकुष्ट राजाश्चों के पच्च में :—(जो) जन्म (से ही) कमीने (नीच) (हैं), घर (में) वीर (तथा) युद्ध में भयभीत रहते हैं; (जो) सदा (अपना) मन, सप्रयोजन ('सहत') मेवातियों में रखते हैं (अर्थात् मेवातियों के साथ इस अभिप्राय से मैत्री करते हैं कि उनकी लूट-मार में उन्हें भी कुछ मिल जाय)। लँगोटी के दाता हैं (यदि कभी किसी को वस्त्र देना हुआ तो कोई छोटा-मांटा वस्त्र दे देते हैं) और कुंधितों (को) एक-आध कर्ण (दे) देते (हैं); (जिनके यहाँ आने को) केत्रल साधु-संत (ही) वर्जित (हैं), (यद्यपि वे) बीस (बीस) वेश्याएँ रख लेते हैं। सेनापति (कहते हैं कि) हे बुद्धिमान् पुष्पं! (ज्रा) सोच समभ कर इनकी सेवा करों। संसार जानता है (कि) ये तो अवगुणों के मांडार हैं। ये बड़े उदार हैं! (किसी को) जब बक़ाया धन देना होता (है) तब, श्रांत में सौ की जगह, केवल दोष ही देते हैं। (अर्थात् स्पया देने के समय नाना प्रकार के दोषारोपण कर टाल देते हैं)।

. ऋलंकार :- श्लेष ।

विशेष:—१ मेवात राजपूताने और सिंध के बीच के प्रदेश का पुराना नाम है। इस प्रदेश के लोग मेवाती कहलाते हैं। यह एक लुटेरी जाति थी। किंतु वर्षा मान समय में मेवाती गृहस्यों की मौति रहते हैं।

(२) ऊँचे राजाश्रों के पत्त ने 'श्रवगुन' को 'श्रव गुन' करके पढ़ना पड़ता है। यमक, श्लेष, तथा चित्रादि श्रलंकारों में 'व', 'व', तथा 'र' 'ल' श्रादि वर्णों में श्रम्तर नहीं माना जाता है—

''यमकादौ भनेदैक्यं डलोर्बनीर्लरोस्तथा"

४६ शब्दार्थ :— विकच = १ विना वाल का २ विकसित । विकच करें = १ लोगों को चेला बना कर भूड़ लेते हैं २ लोगों को विकसित अर्थात् प्रसन्न करते हैं। अर्थ:—सेनापति (कहते हैं कि) (हे) बुद्धमान् पुरुषों ! भली प्रकार विचार कर देख लो, क्लिकाल र के ग्रोधाई मानों भिखमंगों के समान ही (होते हैं)

निर्मों साई-पन्न में :—गाँत सुनाते हैं, (मस्तक पर) तिलक चमकाते (लगाते) हैं, द्वारका जाते ही मोढ़ों को छुग लेते हैं (देव-मूर्तियों की छुग डला लेते हैं)। (उनका) वेष वैष्णवों (का सा होता है), मकों की पैदा की हुई संपत्ति से अपना पेट पालते हैं (मक लोग जो कुछ दे देते हैं उसी से अपनी जीविका निर्वाह करते हैं), (यह) सच है (कि) निदान (ये) (अपने) स्वामी विष्णु की सेवा नहीं करते (हैं)। (इनकी) पोशाक देख कर (अदा से) सब लोगों की गर्दन मुक जाती है (सब लोग इन्हें प्रणाम करते हैं)। (अपने आडंबर द्वारा लोगों को) मोहित कर मूड़ लेते हैं (सब कुछ ले लेते हैं), (तथा) मन (में) घन (का) ही ध्यान करते हैं।

भिखमंगोंके पच्च में :—गीत सुनाते हैं, तिल (के) कण दिखजाते हैं (यह स्चित करते हैं कि हमारे पास केवल ये ही हैं), किसी के द्वार जाने पर (अपने) भुज-मूलों को नहीं छिपाते (अर्थात् कोई वस्त्र आदि पहन कर अपने शरीर को नहीं ढँकते)। नई उमर ('बैस नव') (है), भक्तों (के) वेश की कमाई खाते हैं (अर्थात् ईश्वर-भक्तों की माँति कपड़े रँग लेते हैं और उनके रँग वस्त्रों को देख कर लोग उन्हें खाने को दे देते हैं), निदान मगवान् (की) सेवा नहीं करते, (यह) सच है। (उनके फटे) लिवास (को) देख कर सब लोगों की गर्दन (शर्म से) भुक जाती है, (अपनी दीनता-सूचक बातों द्वारा तथा गाना आदि गाकर) (लोगों को) मोहित कर प्रसन्न कर लेते हैं (तथा) मन (में) घन (का) ही ध्यान करते हैं।

त्रुलंकार: - श्लेष, देहरी दीपक ('मोहिकै निकच करें मन बन ध्यान ही')।

विशेष:—'भुज मूलन छुपावें' - वैष्णुव लोग शंख, चक श्रादि चिह्न गरम घातु से श्रपने श्रंगों पर श्रंकित करा लेते हैं।

४७ शब्दार्थ: --- प्रालै = १ माला को २ सामग्री को । बरत = १ ब्रत २ व्यवहार। मुद्रा = १ छाप २ रूपया। निगम = १ वेद २ पथ, मार्ग।

त्र्यर्थ:—देखो सेनापित (ने) देख कर (तया) विचार कर बताया है (कि) कलिकाल के गोस्वामी मानों संसार के भिखमंगे (हैं)।

गोरवामी-पच्च में :—हठ कर (जबर्दस्ती) माला लेकर अच्छे आदिमियों (की) ये छोड़ देते हैं, (इन्हें) राज-भोग ही से प्रयोजन (रहता है), (ये) ब्रत की रीति (की) नहीं करते (हैं) (ब्रतादि के नियमों का पालन नहीं करते)। (हाथ) (में) छाप लेते हैं, इस प्रकार शरीर को छुरा बनाते हैं (कुरूप कर लेते हैं), वेद की शंका छोड़ स्त्री प्रसंग ('अवला जन रमत') की रीति को करते हैं) (वेद-विहित मार्ग पर न चल कर आसिक का मार्ग प्रहण करते हैं)। जो निदान (अपने) पैर पकड़वाते हैं (अपनी पूजा करवाते हैं) (तथा) उपदेश करते हैं; जन्म से ही रास-उत्सव मनाने में अनुरक्त रहे (हैं)।

भिन्नुकों के पन्न में: - जिद कर (हाथ के) सामान को लेकर ये सत पुरुषों (को) तथा (अपने) देश. (को) छोड़ देते हैं (अर्थात ये हाथ की वस्त को भी नाना प्रकार की बातें बना कर ले लेते हैं, भले आदिमियों का संग नहीं करते, अपना देश छोड़ कर दूसरी जगह भीख माँगते फिरते हैं), (इन्हें) भोजन ('भोग') से ही प्रयोजन (है), (ये) व्यवहार की रीति (को) नहीं करते (शंसारिक पुरुषों के समान आचरण नहीं करते, शरीर से हुन्ट पुष्ट होने पर भील मौगते फिरते हैं)। हाथ में रुपया लेते हैं (यदि किसी ने दे दिया तो तुरंत हाथ परार कर ले लेते हैं), शरीर क्रो ऐसा करूप बना लेते हैं (कि कुछ कहा नहीं जाता) मार्ग की शंका छोड़ कर अब इन्हें मारे-मारे फिरने की लज्जा नहीं है (पेट के लिए घूमते-फिरते रहने से ये लिज्जित नहीं होते हैं, मार्ग में पड़े रहने में भी इन्हें संकोच नहीं होता है)। जो (इन्हें) उपदेश करते हैं (जो लोग इनसे वहते हैं कि इतना बड़ा शरीर लेकर क्या भीख माँगते फिरते हो (वे) ऋंत में (अपने) पैर पकड़वाते हैं (भिच्चक उनका पैर पकड़ लेते हैं; वे कहते हैं कि कुछ तो देते जाइए, हम बड़े भूखे हैं...). राष-उत्तव से (तो) उनकी अनुरक्ति जन्म की ही (है) बाल्य-काल से ही जहाँ वहीं उत्सव होता है वहाँ ये पहुँच जाते हैं )।

श्रतंकार:-श्लेष से पुष्ट इत्प्रेचा।

४८ शब्दार्थः—घाट = १ किसी जलाशय का वह स्थान जहाँ लोग स्नानादि करते हैं २ तलवार की घार । वानी = स्वभाव । पानी = १ जल २ कांति । रज = १ घूल, बालू २ चात्र धर्म, रजपूती । पतवारि = त्रिकीणा-कार बना हुआ नाव का वह महत्व-पूर्ण आंग जो नाव के पीछे की और लगा रहता है । इसी के सहारे नाव मोड़ी जाती है । असील = सची, असली, अंब्ट

श्रर्थ: --पाप (की) (नौका) (के) पतवार को नष्ट करने के लिए गंग। पुरुष की श्रेष्ठ तलवार की भौति शोभित हो रही है।

गंगा पच्न में:—जिसकी धारा समस्त तीथों ने अधिक पित्र है। पापी जहाँ मर कर इंद्रपुरी का मालिक होता है (इंद्र की पदवी को प्राप्त होता है)। जिसका सुंदर धाट देखते ही पिहचाना जाता है (लोग देखते ही समक्त लेते हैं कि यह गंगा-तट हैं) जिसके पानी का सर्वदा एक सा स्वभाव रहता है (गंगाजन की मर्यादा सर्वथा एक कर रहनी है, रनान करते ही लोग जीवन्मुक्त हो जाते हैं)। जो बहुत बालू रखनी है (अर्थात जिसके किनारे बहुत बालू है), जिसको महान धैर्यनान (सिद्ध-पुरुष) (भी) तरसते हैं (जिसके दर्शनों को लालायित रहते हैं): सेनागित (कहते हैं कि) जो स्थान-स्थान (पर) सुंदर गित (से) बहती है।

तलवार पत्त में :— जिसकी घार समस्त तीयों से ऋषिक गवन है, जहाँ मर कर पापी इंद्रपुरी का स्वामी हो जाता है (पानी भी रण च्रेत्र में मरने से देवलोक का स्वामी होता है)। जिसकी सुंदर घार देखते ही पहिचानी जाती है, जिसकी कांति का स्वमाव सर्वदा एक रूप रहती है (जो सर्वदा चमकती रहती है), जो महत्व-पूर्ण ज्ञात्र घम की रज्ञा करती है, जिसकी बड़े धैर्यवान व्यक्ति (भी) तरसते है (घीर व्यक्ति भी जिसके पाने के लिए लाला-ियत रहते हैं), सेनापति (कहते हैं कि) (जो) स्यान स्थान पर सुंदर-पूर्वक चलती है (युद्ध में बड़े की शल से वैरियों का संहार करती है)।

त्रालंकार :--उपमा, श्लेष, रूपक ।

४६ शब्दार्थं:—त्रिविध ताप = १ तीन प्रकार का धुलार — बातज्वर, पित्तज्वर तथा कफज्वर २ तीन प्रकार का कष्ट — श्राध्यात्मिक, श्राधिदैविक तथा श्राधिमौतिक । गुरू चरन = १ वन की गुर्च (गुरूच रन') १ गुरू के चरगा । बेद = १ वैद्य २ वेद । कुपथ = १० कुपध्य, स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाज्ञा श्राहार २ कुमार्ग । सात पुरीन कौं = १ सात पुड़ियों को २ धार्मिकों के श्रनुसार मोज्ञ देने वाली सात नगरी, जिनके नाम इस प्रकार हैं — श्रयोध्या, मथुरा, माया, काशो, कांची, श्रवन्तिका तथा द्वारावती ।

श्रवतरण :—किव किसी ऐसे व्यक्ति को उपदेश दे रहा है जिसे चुधा नहीं लगती श्रीर जिसका स्वास्थ्य विगड़ रहा है। दूसरी श्रोर वह किसी धनी व्यक्ति को उपदेश दे रहा है श्रीर मोच-प्राप्ति के विधान को समभा रहा है।

श्रथं:—रोगी-पत्त में—तेरे मूख नहीं है, इससे (तेरा) कुछ (मी)
सुधार नहीं होगा (श्रथीत त्तु धा का न लगना बड़ी खराव बात है), (इससे)
तीनों प्रकार का ज्वर बढ़ेगा श्रीर (तू) दुःख से संतप्त होगा। तू वन (की)
गुर्च (का) सेवन कर, काम (के) बल को जीत (कामदेव के वशीभूत मत हो),
वैद्य से भी पूछ, (वह भी) तुभ से यही तत्व (की बात) कहेगा। सेनापित
(कहते हैं कि) कुपथ्य को छोड़ श्रीर पथ्य को प्रहण कर (लाभदायक वस्तुएँ
खाया कर); (यह) शित्ता जान कर (सम्भ कर) मान ले, (तू) सर्वदा सुख
प्राप्त करेगा। प्रातःकाल 'श्रच्युत श्रनंत' कह कर (श्रीषधि की) सात पुढ़ियों
को कम (से) खाया कर, (तू) श्रमर होकर रहेगा।

घनी-पत्त में:—तेरे (पांध) आमूष्या हैं (तू घनी है), इससे (तेरा) कुछ (भी) सुघार न होगा, तीनों प्रकार की ताप बढ़ेगी (श्रीर तू दु:ख से संतप्त होगा) तू गुरु (के) चरणों (की) सेवा कर, कामदेव के बल को जीत, वेद से भी पूँछ, (वह) भी तुम्क से यही तत्व कहेगा (वासनाश्रों का शमन करना तथा गुरु की सेवा करना, ये ही उपदेश वेदों में भी दिए गए हैं)। (कुमार्ग को छोड़ बुरे काम मत कर), सेनापति (कहते हैं कि) सत पथ पर चल, यह शिन्ता जान कर (समम-बूमकर) मान ले (तो सदा सुख प्राप्त करेगा)। प्रातःकाल 'अच्युत अनंत' कह कर (परमात्मा के नाम लेकर) तथा सात पुरियों के नाम कह कर कम (से) (एक-एक करके) कमों (को) कर, (तू) अमर होकर रहेगा। अपने कर्चंच्यों का पालन कर इसी से तेरा आंच हो जायगा)।

श्रतंकार: - श्लेष, यमक, देहरी दीपक। विशेष: - १ वैद्यक में श्रीषिध खाने के सात समय कहे गए हैं - प्रातः, पूर्वान्द्द, मध्यान्द्द, श्रालरान्द्द, सायं, रात्रि में भोजन के पूर्व तथा पूर्वान्द्द रात्रि।

- २ गुर्च एक प्रकार की मोटी बेल जो बृह्यों पर चढ़ जाती है। वैद्यक के अनुसार इसमें अनेक गुर्या हैं। वैद्यों का कहना है कि बस्ती से बाहर जंगल के बृह्यों पर जो गुर्च पाई जाती है वह अधिक लामदायक होती है।
- र अन्युत अनंत कहि'--शेगी को श्रीषि खिलाने के पूर्व यह

श्लोक पढ़ा जाता है:-

"श्रन्युदानंद गोविंद नामोच्चारण मेषजम् । नष्यन्ती सकलान् रोगान् सत्यंत्रत्य वदाम्यहम्'॥

४ पहली पंक्तिकी गति विगड़ी हुई है। दिया हुआ पाठ ही समस्त प्रतियों में मिलता है।

पूरोगी-पच्च में 'तेरे भूल न है.....' में व्याकरण की श्रशुद्धि हो जाती है यद्यपि दूसरे पच्च की हिष्ट से यह पाठ बिल्कुल ठीक है। 'कवित्त-रताकर' के कई श्लिष्ट कवित्तों में इस प्रकार की कठिनाई पड़ती है।

५० शब्दार्थं :— सुयरी = स्वच्छ । सुवास = १ सुंदर वस्त्र २ सुंदर निवास । तन = १ शरीर २ कम, थोड़ा (सं० तन = श्रव्य)।

श्रुर्थ — सेनापति (कहते हैं कि मैंने) श्रीष्म तथा श्रीत, दोनों ऋतुश्रों (का) रेक प्रकार की बना दिया है, (यह) समफ लीजिए।

श्री ध्म-पच्च में :—रात के समय बिना शीतलता के नहीं सोया जाता, स्वच्छ शरीर (वाली) प्रियतमा अत्यंत सुख देने वाली है। रँगे हुए सुंदर वस्त्र राजाओं (की) रसीली कचि (रुचि रसाल?) (को) रखते हैं (अर्थात् वे उन्हें बड़ी दिच से पहनते हैं) सूर्य की तप्त किरण (ने) शरीर (को) तपा दिया है। चंदन बहुत शीतल है इससे अच्छा लगता है; आँगन (में) ही चैन मिलती है, किसी प्रकार गरमी बचाई है (गरमी से छुटकारा पाया है)।

शीत-पच्च में :—रात के समय बिना शीतल (जल) कर्णों ('सीरकन')
(के हीं) सोया जाता है (अर्थात् यदि थोड़े से जल का संसर्ग शरीर से हो
जाता है तो नींद नहीं पढ़ती); स्वच्छ शरीर (वाली) प्रियतमा अर्थत मुखदाई
है। राजा लोग रेंगे हुए मुंदर दुशाले (तथा) मुंदर निवासस्थान ('मुवास')
रखते हैं। सूर्य की गरम किरण (भी) कम, तपने (लगी) है (अर्थात् सूर्य की
किरणों में भी गरमी कम पड़ गई है)। चंद्रमा ('चंद') बहुत शीतल है इससे
नहीं अच्छा लगता ('न सुहात'), आँगन में अग्नि जलगा कर ही किसी प्रकारचैन पड़ती है (आग तापने से ही चित्त को थोड़ा-बहुत संतोष होता है।

श्रलंकार:---श्लेष।

५१ शब्दार्थः = मकर = १ मञ्जूली २ मार्गमास । करक = १ कड़कड़ाइट का शब्द २ रुक-रुककर होने वाली पीड़ा। पाँउरी = १ खड़ा कुँ

## २ दालान।

श्चर्थ:—सेनापित (ने) वर्षी (तथा) शिशिर ऋतु (का) वर्णन किया है, जो मूलों के लिए दुवींघ (है) (उनकी बुद्धि के परे है) (श्चीर) चतुर व्यक्तियों को सरल (है)।

वर्षा-पन्न में :—जल-बृध्टि, निश्चय (ही), तीर से (भी) अधिक (तेज हैं; मछलियों (अथवा मगरों) (को) बहुत दुःखद है (क्योंकि वर्षा ऋपुमें निद्यों का वहाव तेज होने के कारण वे बहे-बहे फिरते हैं); निदयों को चैन होती है (वे प्रचुर जल से परिपूर्ण हो जाती हैं)। अत्यंत बड़ी कड़कड़ाहट (की) (ध्विन) होती है; (वेरह के कारण) रात नहीं कटती; विरहियों की पीड़ा तिलित्तिल (करके) पूरी बढ़ती है (अर्थात् उनकी विरह-वेदना धोरे-धोरे बहुत बढ़ जाती है)। अध्म की (अपेन्ना) अधिक श्वीतलता (है), चारों श्रोर अब पानी है ('अब नीर है'); पादुकाओं (के) विना धनिकों को किसी प्रकार नहीं बनता (अर्थात् कीचड़ के कारण विना पादुकाओं के उनका काम नहीं चलता है)।

शिशिर-पत्त में :—जल (की) धार, निश्चय (ही), तीर से (भी) श्रिषिक (तेन) है, श्रत्यंत दु:खद माघ मास (में) गरीकों को ('दीन कों') सुख न ीं होता (श्र्यांत उन्हें कष्ट होता है)। (जाड़े की) श्रत्यंत बड़ी रात समात नहीं होती (है) रुक-रुक कर विरह की पीड़ा होती है; विरहियों की पीड़ा थोड़ा-थोड़ा करके वहुत बढ़ जाती है (श्र्यांत उन्हें विरह-पीड़ा बहुत व्यथित करने लगती है)। पृथ्वी (में) चारों श्रोर श्रिषक ठंदक रहती (है) दालानों के विना धनिकों को किसी प्रकार नहीं बनता (सदीं के कारण बाहर नहीं सोया जाता है)।

अलं कार: -- श्लेष।

५२ शब्दार्थः - नेह=१ स्नेह २ घृत । भनूक = ज्वाला, लपट। सीरी=शीतल । दल=फूल की पेँखड़ी । तुषार = दरफ़ । हरि = १ कृष्ण २ स्रिन । सुहार = सुहाज, तिकोनी स्राकार का एक नमकीन पकवान ।

अवतरण: - एम पत्त में किसी विरिहिशी नाविका का वर्णन है, दूसरे में, कदाचित, किसी ऐसी स्त्री का वर्णन है जो सुहाल बनाने जा रही थी किंद्र जल जाने के कारण न बना सकी।

अर्थ: — विरहिशी पत्त में स्त्री प्रेम (से) पूर्ण (है), (विरहानि के कारण) हाय (तथा) इदय में अत्यंत तप रही है (अर्थात् , उसका सारा श्रीर

विरहानि के कारण तप रहा है), जिसको आघ घड़ी वीतने से (ऐसा जान पड़ता है मानों) हज़ार वर्ष (व्यतीत हो गए हों)। हृदय (पर) गुलाव छिड़क ने से लप्टें उठती (हैं) सुन्दर नव विवाहिता स्त्री (के) अंग अंगारों (के) समान जलते हैं। शीतल समभ्क कर बाला के वत्तस्यल (पर) कमल (की) माला रक्सी गई जिसके दल वरफ के समान शीतल (हैं,। इन्ध्ण ने (साथ) विहार न होंने (के कारण) उस हार के कमल स्ख कर सुहाल के समान हो जाते हैं, (जरा सी) (भी देरी) ('बार') नहीं लगती (है)।

सुद्दाल-पन्न में :—हे सखी ! घृत (से) पूर्ण नहीं है ('री ! नेह भरी न।'), (केवल) कड़ाही ही ('करिह्यैं') अरयंत तप रही है (चृत्हे पर केवल कड़ाही ही चढ़ी है, उसमें घृत नहीं है), जिसको आध घड़ी बीतने से (ऐसा जान पड़ता है मानों) हजार वर्ष (ब्यतीत हों) गए हों, तपती हुई कड़ हों के लिए आध घड़ी का समय बहुत अधिक होता है)। (बमाने के निमित्त) मध्य ('उर') में गुलाव के छोड़ते ही लपटें उठती (हैं), फलतः) सुन्दर नव-विवाहिता स्त्री के अग्रंग-प्रत्यंग अग्रंगरे के समान जल जाते हैं। श्रीतल समभ कर बाला के वन्तस्थल (पर) कमल (की) माला रक्सी गई है), सेनापित (बहते हैं (कि) जिसके दल बरफ के, समान शीतल (हैं)। अग्रंग (अथवा औं ) के विहार (के बारण) (अथित आँच हारा जल जाने से), उसी माला के कमल एखकर सहाल (के) समान हो जाते हैं, उन ('बिन') (कमलों) (कां) देरी नहीं लगती ('बार न लागत')।

श्रलंकार :--उपमा, श्लेष ।

विशेष:—१ सुद्दाल-पद्ध में इस कविता का अर्थ ठीक नहीं लगता। किसी अन्य समीचीन अर्थ के अभाव में उपिलंखित रीति से अर्थ किया गया है। आग से जल जाने पर शीतोपचार नहीं किया जाता है। अतएव "शीरी जानि छाती धरी.........इ॰" नितांत अनुपयुक्त है।

२ ब्रज् में 'बिन' शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में भी होता है।

५३ शब्दार्थ: — फर = १ ताप २ फड़ी । जोति = १ लग्ट, लौ २

प्रकाश । भादन = १ दानाग्नि की भा (दीति) २ भाद्र माछ । जलद पवन =
१ तेज वायु (लू) २ बादलों की घटा ('मेंघवाई') । सेक = १ सेंक २ जलसिंचन । तरनि = १ स्यँ २ नौका । छीरी = शीतल । घन छाँह = १ मेघों की
छाया २ घनी छाया ।

त्रर्थ:—सेनापित (कहते हैं कि) (इस) कविता की चतुराई (को) देखो, (जिसने) भीषण ग्रीष्म (ऋतु) (को) वर्ष का समकन्त कर दिया है।

प्रीक्म-पद्ध में:— देखने से पृथ्वी (तथा) श्राकाश (के) चारों श्रोर छोर (धव स्थल) जल रहे हैं; तृष (श्रीर) बृद्ध, सभी का रूप (ग्रोध्म ने) हर लिया है (सब को श्री हीन कर दिया है)। बड़ी गरमी लगती है, दावागिन (के) प्रकाश की दोति होती (है), तेज वायु (त् ) चलती है; उसके स्पर्ध (से) (ऐसा जान पड़ता है) मानों शरीर (पर) में क दी गई है। मीषण स्थ (भगवान्) तल (तपा) रहें हैं, सब (लोग) नदी (में) (स्नानादि करने से) मुख पाते हैं, चित्त शीतल मेघों की छाया देखने में ही लगा है (चित्त घन-घटा देखने के लिए उद्धिन है)।

वर्षा-पन्न में :—देखनें से पृथ्वी (तथा) श्राकाश, चारों तरफ जल ही जल है; तृया, दृन्न (श्रादि) सभी का रूप हरा है (चारों श्रोर हरियाली दिखलाई पड़ती है)। महान भड़ी लगती है, भाद्र (मास) की द्युति (शोभा) हो रही है, बादलों की घटा (इघर-उघर) श्राती-जाती है; (छोटी-छोटी बूँ दें पड़ने से ऐसा जान पड़ता है) मानों शरीर (पर) जलसंचन किया गया है। (लोग) भीषण निदयों (को) नौका (से) पार कर सुख पाते हैं (सुली होते हैं); (श्राधिक दृष्टि के कारण) (लोग) शीतल घनी छाया वाले (स्थान) (की) खोज में ही तस्लीन हैं (जिससें वे भीग न जायँ)

त्रलंकार :-- श्लेष।

५४ राज्यार्थः — द्विजन = १ दाँतों २ ब्राह्मणों। बरन = १ प्रकार २ वर्षा। स्रुति = १ कान २ वेद। जवन = १ 'जव न' २ यवन। श्रासा = १ डंडा २ तृष्णा।

अर्थ:—इसीसे (इन कारणों से) बृद्धापा कलिकाल के समान है।
बृद्धापा-पन्न में:—जिसमें दातों की प्रतिष्ठा नहीं रह जाती (दाँत ट्रूट जाते हैं); अर्त (में) शरीर का (ध्वान कों) पहले प्रकार का (श्वान क्या का) वेज नहीं है (श्वान क्या की सी सुसिंजित वेश भूषा अब नहीं है)। शरीर की छवि खुत (हो गई है); कानों (से) आवाज नहीं सुनाई पड़ती, अब लार लगी हुई है, नाक का भी ज्ञान नहीं है (नाक बहा करती है)। जब बहुत सी जुगा, लियों में शोभा नहीं दिखलाई पड़ती (भोजन करते समय बार बार मुँह चलाना देख कर अच्छा नहीं लगता है); जहाँ काले बालों का ('कृष्ण केसी कींं) नाम

से भी नाता नहीं है (अर्थात् एक भी बाल काला नहीं रह गया है)। सेनापित (कहते हैं कि) जिसमें संसार डंडा के सहारे (इघर-उघर) भटकता फिरता है (ब्रुडापा में छड़ी आदि के सहारे ही लोग चल पाते हैं)।

कलिकाल-पद्ध में :—जिसमें ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा छूट जाती है (नष्ट हो जाती है), निदान पहले वर्ण (अर्थात् ब्राह्मणों) का थोड़ा सा भो वेश नहीं है (ब्राह्मणों की सी वेश-भूषा कहीं दिखताई ही नहीं पड़ती है)। (लोग) शरीर की छुवि (में) लीन (है) (शारीरिक शोभा-वृद्ध में तस्लीन हैं), (किसी के) मुख (से) वेद-ध्विन नहीं सुनाई पड़ती; स्त्री लगी रहती है ('लगी अबला रहें') (लोग ख्रियों में अनुरक्त रहते हैं); (अपनी) प्रतिष्ठा का भी (किसी को) ज्ञान नहीं है अथवा स्वर्ग की भी किसी को चिंता नहीं है। गिलयों में ('जु गलीन मौंभः') अनेक यवनों की शोभा दिखाई पड़ती है (यवन गिलयों में बहुत बड़ी संख्या में देखे जाते हैं); जहाँ कृष्ण (तथा) विष्णु का नाम से भी नाता नहीं है (कोई उनके नाम का भी समरण नहीं करता है)। सेनापित (वहते हैं कि) जिसमें संसार तृष्णा ही से भरकता फिरता है (अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग व्यर्थ इधर उधर मारे-मारे फिरते हैं)।

त्रलंकार :-- उनमा, रलेव।

५५ शब्दार्थ: — भौ = भव, संसार । विसद = १ सुन्दर १ स्वच्छ । बरन = १ वर्ण २ रंग । बानी = १ वाणी, वचन २ स्वमाव । सियरानी = १ सीता रानी २ शीतल हुई । तीरथ = १ अवतार २ तीर्थ ।

श्रर्थ: — राम-कथा को गंगा की घारा के समान वर्णित किया है।

राम-कथा-पद्ध में : — कुश-लव (के) गुणों ('रस') से युक्त (है),
देवताश्रों (ने) लय ('धुनि') से कह कर गाया (है); त्रिमुवन (स्वर्ग, नकें श्रोर
पाताल) जानता है (कि यह राम-कथा) संतों के मन (को) श्रव्धी लगी है।
संसार (से) खुटकारा दिलाने का देवताश्रों (ने) यही (एक) उपाय किया है;
जिस (राम-कथा) के वर्षा सुन्दर (हैं), (श्रोर) (जिसकें) वचन सुधा के समान
(मृदु) हैं। पुर्यशाल विध्यु राजा (कें) रूप (में) शरीर-घारी (हुए) (श्रोर)
सीता रानी स्वर्ग से पृथ्वी पर श्राहं। सेनायति (ने) (इस) श्रवतार (कों)
सब (कां) शिरोमणि (सर्व-श्रेष्ठ) जाना।

गंगा-पद्ध में :- कुश-तव (ने) प्रीति से ('रस करि') 'सुरधुनि' कह कर (जिसे) गाया (अर्थात् जिसका गुणानुवाद किया), त्रिभुवन जानता है (कि गंगा) संतों के मन को भाई हैं (उन्हें प्रिय हैं)। संसार (रूपी सागर से) पार होने का देवताओं (ने) यही (एक) उपाय निकाला है; जिस (गंगा) का वर्ण (रंग) स्वच्छ (है), (श्रीर जिसका) रवभाव सुधा के समान है (श्रर्थात जो श्रमर कर देती है)। (जिसकी) लहर ('लहरि') पृथ्वी का पालन करने वाली (है), त्रिरूप (में) (श्रर्थात तीन रूपों में), शरीर घारण किए हुए पुर्य के समान ('तिरूप देहधारी पुन्न सी'), स्वर्ग से, श्राई है; पृथ्वी शीतल हो गई है। सेनापति (ने) इसे सब तीयों (का) शिरोमणि जाना।

श्रलंकार: - श्लेष।

्विशेष:— तिरूपं — घार्मकों के अनुसार गंगा की तीन घाराएँ बहती हैं — पहली स्वर्भ लोक में, दूसरी मर्त्य-लोक में, तथा तीसरी पाताल में। इसी से गंगा को 'त्रिपथगामिनी' कहते हैं।

प्र शब्दाये :— उज्यारी = १ कांतिमान् २ उज्वल, स्वच्छ । लालं = १ पुत्र २ प्रिय व्यक्ति । बैन = १ वंशी (बेन) २ वचन । नग = १ पर्वत २ रस्न । गाइन कीं = १ गायों को २ गायकों को ।

अवतरण: - इस कवित्त में सूर्यवली अथवा स्रजवती नाम के किसी राजा का वर्णन है जिसकी समता कृष्ण से दी गई है।

सूर्यवली पद्म में:—(हे) सूर्यवली ! (तेरा) यश ('जसु') वीरों का सा है) (अर्थात् तेरी कीचिं वीरों की सी है); हे प्रिय व्यक्ति ! (तू) निर्मल (अर्था स्वच्छ) मित का है, (अपने मधुर) वचनों (को) सुनाकर चित्त को प्रसन्न करता है। सेनापित (कहते हैं कि) (तेरा) रूप सुंदर रमणी ('सुरमनी') को सर्वता वश (में) करने वाला (है); (तूने) सहायता करके सबकी मनोकामना पूर्ण की है। (तू) अनेक रकों को घारण करता (है), (घन आदि देकर) गायकों को सुख देता (है); तू (ने) ऐसा अचल छुत्र, ऊँचा करके, घारण किया है (अर्थात् तेरा राज्य अचल तथा सर्वअंष्ठ है)। (हे) महाराज! कृष्ण (के) समान (आपने भी) अपने अज (को) मुसलमानी सेना ('घार') से, मली प्रकार, बचा कर रक्खा है (रह्मा की है)।

कृष्ण-पद्म में :—(हे) शूरवीर (तथा) बलवान, यशोदा के कांतिमान पुत्र (कृष्ण !) (त्) वंशी को सुनाकर चित्त को प्रसन्न करता है। सेनापित (कहते हैं कि) (त्) सबदा देवताश्रों (के) मिण (इंद्र) को वशीभूत करनेवाला (है, त् ने पर्वती (कृत्रका) (के) ऐसे छत्र (को), ऊँचा करके, धारण किया है, (तूने) सहायता करके सब का कार्य पूरा किया है। (तू) गायों को सुख देता (है), अनेक पर्वतों के समूह (को) घारण करता (है)।

त्रलंकार :- उदाहरण, श्लेष।

विशेष:—१ 'नीके निज ज्ञज...इ०' का एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है—(हे) महाराज! कृष्ण (ने) जिस प्रकार अपने ज्ञज (को) भली प्रकार (बचाया था) (वैसे ही) तू ('तैं') ने मुसलमानी सेना ('घार') बवाकर रक्खी (अर्थात् उसकी रत्ना की है)। इस अर्थ की हिष्ट से सूर्यवली मुसलमानों का सहायक माना जायगा।

२. ब्रजवासियों को ऋपनी पूजा न करते देख एक समय इंद्र ऋरयंत कुपित हुआ। उसने ऋत्यंत भयंकर उपलवृष्टि करनी प्रारंभ कर दी। उस ऋव-सर पर कृष्ण ने गोवर्द्धन पर्वत को हाथ में उठाकर ब्रज-वासियों की रहा की थी।

५७ शब्दार्थ: — बानरन राखै = १ बन्दरों को रखता है २ रख में (श्रपना) हठ रखता है। लंकै = १ लंका को २ कमर को। बीर लखन = १ भाई लक्ष्मण २ वीर (के) लच्चण। श्रंगद = १ वालि का पुत्र २ बाजूबन्द। हिर = १ बन्दर २ कृष्ण।

अर्थ: -- वसुदेव का महा बलवान् (तथा) वीर बेटा कृष्णा तो, मेरी समक्त में, राजा राम के समान है।

राम-पन्न में :—बन्दरों को रखता है, वैरी (क) लङ्का को तोड़ डालता (है) (मिटा देता है अथवा नष्ट कर देता है); जिसका भाई लहमण (साथ में) शोभित है। (जो) अञ्जद को (अपना) सहायक ('बाहु') रखता (है) (अथवा अञ्जद को अपनी शरण में रखता है), दूषण (नामक दैत्य) को दूर करता (है) (अर्थात् उसके प्राण हर लेता है), बन्दरों (की) सभा (में) शोभित होता है (तथा) राजसी तेज का भांडार है। जिसे आवों (से) देख सीता रानी आनन्द (में) मन्म (हैं); सेनायित (कहते हैं कि) जिसके सुवर्ण-नगरी का दान है (जिसने सोने की लङ्का विभीषण को दान कर दी है)।

कृष्ण-पद्ध में : (जो) रण में (अपना) हठ रखता (है) (मन-चाही बात कर लेता है), वैरी (की) कमर तोड़ डालता है (मुख्य शक्ति नष्ट कर देता है) तथा जिसके वीरों (के से) लच्चा विद्यमान हैं। (जो) बाहु (में) बाजूबन्द रखता (है) (घारण करता है)। कृष्ण सभा (में) शोभित होता है श्रीर राजसी तेज का मांडार है। श्रांखें जिसे देख शीवल हो गई; (जो)

स्नानंद (में) मग्न (रहता है); सेनापित (कहते हैं कि) जिसके हेम नगर का दान है (जिसने सुदामा को सुवर्ण-नगरी दे दी है)।

ग्रलंकार: -- उपमा, श्लेष।

विशेष:—'हग'—'कवित्त-रलाकर' में यह शब्द कई स्थलों पर स्नो लिंग में ही प्रयुक्त हुन्ना है।

प्रवार्थः - उदै = १ वृद्धिः, बढ़ती २ उदय । सूर = १ शूंशिर २ सूर्य । महातम = १ माहात्म्य २ महान् ऋषकार ('महा तम') । पदिमनी = १ कदमी (सीता) २ कमलिनी ।

श्चर्य:—(मैंने) दशरथ के सुयोग्य पुत्र, धीर (तथा) बलवान् राजा राम (को क्या) देखा, मानों सुर्ये को (देखा)।

राम-पन्न में .—जिसकी प्रत्येक दिन दृद्धि होती है (जिसकी महिमा दिन-दिन बढ़ती है), जिससे (अर्थात् जिसे देखकर) मन प्रसन्न (रहता) है; जिसके अर्थत उत्साह से आए (हुए) पताका देखे जाते हैं। जिसे शूर्वीर (कह) कर वर्णन करते हैं, सब का प्रिय कहते हैं, और वैरी (का) माहात्म्य (प्रतिष्ठा) जिसके द्वारा नष्ट हो जाता है (अर्थात् जो वैरियों के गर्व को चूर्ण कर देता हे), जिसकी अष्ट मूर्ति सर्वदा शोभित होती है; सेनापित (कहते हैं कि) जो सीता (को) सुख देने वाला है।

सूर्य पद्म में :— जिसका प्रत्येक दिन उदय होता (है), जिससे मन प्रसन (रहता) है; जिसके अत्यंत उत्साह-पूर्वक आने पर रात्रि नहीं ('निसान') दिखनाई देती (अर्थात् रात्रि का अर्थत हो जाता है)। जिसे 'सूर्य' (कह) कर वर्षान करते हैं, सब का दित् कहते हैं (और) (जिसका) महान् वैरी अंघकार जिससे (जिसके आने पर) गायब हो जाता है। जिसकी उत्तम स्रत प्रत्येक दिन शोभा पाती है। सेनापित (कहते हैं कि) जो कमिलनी (को) सुख-दायक हैं) कमिलनी को प्रस्कृत्वित करने वाला है।

त्रलकार: - उत्प्रेचा श्लेष।

५६ शब्दार्थः - राजाल = १ आम २ प्रिय । मीर = १ मंजरी, बौर २ ताड़ के पत्तों का बना हुआ एक शिरीमूषण जो विवाह के समय वर को पहनाया जाता है। सिरंस = शिरीम वृद्धः । कचि = शोभा । लाज = १ लज्जा २ लाजा । मौरी = १ अमरी २ भौवर । अलि = १ अमर २ संखी । बनी = वनस्थली ।

अवतरण: - एक पन्न में किन ने वसंत का वर्णन किया है, दूसरे में प्रेमी तथा प्रेमिका के पाणिष्रहण का चित्रण है।

वसंत-पन्न में :— आम (ने) मंतरियों (को) घारण किया है, शिरीष हन्न (की) शोभा उत्तम (है), ऊँचे बकुल (के इन्हों के) सहित (ऊँचे सबकुल?) मिलें (हुए हैं), गिनने (से) (जिनका) श्रंत नहीं (मिलता) है (श्रसंख्य श्राम तथा शिरीष के इन्हों बकुल के इन्हों के साथ लगे हुए हैं) निबारी (का इन्ह) पवित्र है, श्रव वहाँ पर लज्जा (का) हवन हो गया (वसंत श्रव के श्रागमन से नायक-नायिकाशों ने लज्जा का परित्याग किया है); भगरी (को) देव कर भगर (को) बहुत श्रानन्द होता है। सूर्य (श्रागः) (की) कांति सुन्दर हो रही है (श्राग बानी नीकी होतः) (बसंत में सूर्य सुहाबना लग रहा है— उसकी किरणें बहुत तेज़ नहीं हैं), उससे सब लोगों (को) सुख (है); वे लताएँ सजी ('सजी ते लताई') (लताओं ने कोमल किश्वलयों से श्रपने को श्रामृष्यित किया), चैन (से) लोगों के मैंन-मय विचार ('मंत') (हो रहे) हैं लोगों के विचार कामुकता-पूर्ण हैं)। सेनापति (कहते हैं कि) पन्नी ('द्विज') शाखाश्रों (पर) कलरव कर रहे हैं, देखों वनस्थली दूरहन बनी हुई हैं (तथा) वसंत दूरहा है।

विवाह-पन्न में — प्रियतम (ते) मौर घारण किया है, शिरीष (पुष्प) (की) शोभा उत्तम है (मौर पर शिरीष के पुष्प लगे हुए हैं), समस्त उच्चकुल (वाले लोग) एकत्रित हुए (हैं), गिनने (से) (जिनका) श्रंत (नहीं मिलता) (है) (बहुत से उच्च कुल वाले संबंधी एकत्रित हैं)। पृथ्वी जल (दारा) पवित्र (की गई) है, वहाँ (उस स्थल पर) लाजा (का) हवन हुआ, भौवरों (को) देखकर सिखयों (को) बहुत आनंद होता है। सुन्दर आगवानी हो रही है, जनवासे (में) सब प्रकार (का) सुख (है), तेल (तथा) ताई सजी है, मायन (भौन') (में) (लोग) चैन (से) मदमत्त है। सेनापित (कहते हैं कि) ब्राह्मण वाणी (से) शाखोच्चार कर रहे हैं।

श्रतंकार: - श्लेष, यमक, रूपैक।

विशेष: - १ लाजा - भून कर फुलाया हुन्ना धान, लावा। विवाह के श्रवसर पर इसके द्वारा इवन किया जाता है।

२—विवाह के पूर्व वर श्रीर वधू के ऊपर हल्दी मिला हुश्रा तेल दूव द्वारा छिड़का जाता है। उसे 'तेल चढ़ना' कहते हैं। जिस तिथि को मातृका-पूजन श्रीर पितृ-निमंत्रण होता है उसे 'मायन' कहते हैं। विवाह के समय वर- वधू के वंश स्नादि के परिचय देने को 'शाखोच्चारण' कहते हैं।

६० शब्दार्थ:— अयानी = अजान, निर्बुद्ध । जैंवत ही वाके...
.....पराए ही = भोजन करने के समय तो उससे घनिष्ठता रखते हो, किन्
हाथ घोते ही उससे अपना संबंध तोड़ देते हो अर्थात् अपना काम जब तक
नहीं निकलता तब तक तो तुम उससे बहुत घनिष्ठता जोड़ते हो, किंतु काम
निकल जाने पर तुम ऐसे बन जाते हो मानों कोई अपरिचित व्यक्ति हो।
आरत = आर्च, दुखी। पहिले तो मन मोही ....कहाए ही = १ पहले तो
तुम मन को मोहित करते हो, पीछे हाथ तथा शरीर को भी मोहित कर लेते
हो (अर्थात् मन के मोहित हो जाने वे बाद शरीर भी बेकाम हो जाता है) (प्रमविभोर हो जाने के कारण उसमें शिथिलता आ जाती है) हे प्रिय! तुम ठीक
ही 'मनमोहन' कहे जाते हो। २ पहले तो मन को मोहित करते हो, पीछे प्रम
नहीं करते ('पीछे करत न मोही'); हे प्रिय! तुम ठीक ही निर्मोही। ('मन मोह
न') कहे जाते हो।

त्रलंकार :--परिकर, श्लेष ।

६१ शन्दार्थः — मंजु = मनोहर । घोष = नाद । दुति = शोभा। हरि = १ कृष्ण २ इंद्र। अधर = १ अशेष्ठ २ जो पकड़ान जा सके अर्थात् अप्राप्य ।

ें ब्रर्थ:-प्यारी इंद्रपुरी के भी सुखों की वर्षा करती है।

स्त्री-पद्ध में :—(जिसके) क्पोत (का) उत्तम तिल अनुपम सौंदर्य को जीत लेता है (अर्थात् जो बहुत सुन्देर है) (जो) प्रत्येक शब्द के बोलने में मनो- हर नाद की वर्षा करती है। मैंने उर्वशी (माला) में (जैसी) उत्तम शोभा देखी (वैसी) और किसी में ('काहू मैं') नहीं (देखी) (स्त्री अत्यंत सुन्दर माला पहने हुए है); युगल जंघाओं की शोभा केला को भी निराहत करती है। तो सच- मुच बताओं और (दूसरी स्त्री) ऐसी किस प्रकार है । आर्थात् दूसरी स्त्रियाँ इस प्रकार की नहीं हैं), स्त्री (नारिं) सर्वदा प्रिय कृष्ण की रित को करती है (कृष्ण ही में अनुरक्त शहती है)। सेनापित (कहते हैं कि) पृथ्वी पर जिसके अोठों में अमृत है (संसार में केवल उसी के ओठों में अमृत पाया जाता है)।

इन्द्रपुरी-पच्च में :— तिलोचमा के कपोल का श्रानुपम रूप (मन को) जीत लेता है (मन को श्रापने वश में कर लेता है) (जो) प्रत्येक शब्द में मनोहर नाद की वर्षी करती है। (मैंने) (इन्द्रपुरी में) उर्वशी (तथा) मेनका में भीसरस शोभा देखी, जिसकी युगल-जंबाओं की शोभा रंमा को भी निराहत करती है। मला इंद्राणी ('सची') के समान दूसरी स्त्री किस प्रकार है! (अर्थात् किसी प्रकार नहीं है), (वह) सर्वदा प्रिय इन्द्र की प्रीति को करती है। सेना-पति (कहते हैं कि) जिस (इन्द्रपुरी) के (पास) पृथ्वी में अप्राप्य अमृत है।

त्रलंकार :-श्लेष, प्रतीप।

६२ शब्दार्थ:=गुरु = १ वृहस्पति नस्त्र जिसका रंङ्ग पीना माना जाता है २ वृहत । मोर्तिन के = १ मोतियों के २ मुक्ते उनके ('मो तिनकें') श्रर्थात् नायक श्रीकृष्ण के।

त्रर्थ:—मोतियों के पन्न में:—(बुलक में लगे रहने पर) ब्रोटों का रस प्रहण करते हैं (ब्रोटों को सर्वदा छूते रहते हैं), (माला के रूप में) गले (से) लिपट कर रहते हैं; सेनापित (कहते हैं कि) (जिनका) रूप चंद्रमा से भी बढ़कर है (चंद्रमा से भी ऋषिक उज्वल है)। जो बहुत घन के हैं (जो बड़े कीमती हैं), मन को मुग्ध करने वाले हैं, हृदय पर घारण करने पर शीतल स्पर्श (का) सुख (होता) है। जिनके अत्यंत (ब्रच्छी प्रकार) त्राने पर हाथी (गजं) राज गित प्राप्त करता है (ब्रायीत मुक्ता आने पर ही हाथी को 'गजराज' की संजा दी जाती है); (जिनके हारा) माँग ('मंग') शोभा प्राप्त करती है ('लहे शोभा') (माँग, मोतियों हारा भरी जाने पर, शोभित, होती है), (जिनका) सुन्दर दर्शन बृहस्पित (का सा) है (ब्रायीत मोतियों में हजका पीलापन है)। (हे) सखी ! सुन, (में) सच कहती हूँ मोतियों के देखने में जैसा ब्रानंद है (वैसा) वृसरा ब्रानन्द नहीं है (वृसरी वस्तुओं के देखने में वैसा आनन्द नहीं मिलता है)।

कृष्ण-पन्न में:—(जी) श्रघरामृत पान करते हैं, कंठ से लिपट कर रहते हैं, सेनापित (कहते हैं कि) (जिनका) रूप चंद्रमा से बढ़कर है। जो बहुत संपत्ति के हैं (जिनके पास श्रद्धल संपत्ति है श्रयवा जिनकी श्रनेक प्रेमिकाएँ हैं), मन को मोहित करने वाले हैं, (जिन्हें) हृदय पर रखने पर (श्रालिंगन करने पर) शीतल स्पर्श का सुख (होता) है, चित्त को शांति मिलती हैं)। जिनके श्राते ही गजराज बड़ी (श्रव्छी) गति पाता है (जिनके पहुँच जाने पर गजराज ग्रह के त्रास से मुक्त हो जाता है); जिनकी छिव मंगल-प्रद है (तथा) जिनका श्रेष्ठ दर्शन सुन्दर है। (हे) सखी! सुन, मुक्ते उनके (कृष्ण के) देखने में जैसा कुछ श्रानन्द (श्राता) है (वैसा) श्रीर श्रानन्द

नहीं है (कृष्ण के दर्शनों से ऋषिक आनन्द और किसी बात में नहीं है) (मैं) सच कहती हूँ।

त्रलंकार:-श्लेष, प्रतीप।

६३ शब्दार्थः -- माधव = १ कृष्ण २ वैशाख। धनश्याम = १ कृष्ण २ मेघ।

श्रर्यः — माधव के बिछुरे तें..... ... ... छाया घनश्याम की जो पूरे पुत्र पाइये —

कृष्ण-पत्त में :—कृष्ण के वियोग से त्रण (भर) (भी) शांति नहीं मिलती, (विरह की एसी) अधिक जलन पड़ी है, (हो रही है), मानों शरीर जला जा रहा है। जो संपूर्ण पुराय (के कारण) कृष्ण की शरण मिले (कृष्ण से संयोग हो जाय) तो वृषभानु की सौगंध (खाकर कहती हूँ), (शरीर की) कुछ (भी) जलन न रह जाय।

मेध-पद्ध में : - वैशाख के बिक्क इने से (व्यतीत होने से) द्धाण (गर) भी शांति नहीं मिलती, बहुत गरमी पड़ी है, मानों शरीर जला जा रहा है। जो संपूर्ण पुरुष (के कारण) काले बादलों की छात्रा मिले तो बुख (गिश के) सूर्य की गरमी कुछ (भी) न रह जाय (हतनी दुखदाई न प्रतीत हो)!

६४ शब्दार्थः — लाल = १ कृष्ण श्रथवा नायक २ मानिक। बलि = स्वी।

विशेष:— दूती ने नायक ('लाल') का सँदेशा नायिका से आकर कहा। इतने ही में सास आ गई। नायिका ने दूती द्वारा प्रयुक्त 'लाल' शब्द का दूसरा अर्थ 'मानिक' लिया ताकि सास के मन में किसी प्रकार की शंका न हो। उसने अपना भी उत्तर शिला ही दिया है। उसने 'जिसे तू लाल कहती है उसे मैं हार में पिरोजेंगी? तथा 'कृष्ण को मैं हार बनाजेंगी - गले से लगाजेंगी', इन दो अर्थों को व्यक्त किया।

६५ विशेष: — विरिह्णी नायिका बेहोश सी हो रही थी। सिलयों ने उसके कान में कृष्ण का नाम कहा जिससे उसे चेत हो आया गुरु-जनों के समीप होने के कारण नायिका अत्यन्त लिजत हो गई, क्योंकि वे उसे बीमार समभते से। गुरुजनों की शंका के निवारणार्थ नायिका ने ऐसे श्लिष्ट-बचन कहे जिससे सिलयों को उसके अगाब प्रेम का मस्चिय मिल गया तथा नैनद आदि की शंका भी निर्मूल हो गई। वह नवोली सिन्य की है ? कहाँ

से आई है! हे सखी! मैं अपने वश में नहीं हूँ (कृष्ण के विशोग में मेरी मित अष्ट हो गई है); त् ने 'कृष्ण कृष्ण' कह कर कानों में मधुर ध्विन की (जिससे मुक्ते थोड़ा सा चेत हो आया)। र त् कौन है, कहाँ से आई है ! (त् ने आकर) 'कान्ह कान्ह' कह कर हैरानी ('कलकान' अथवा कलकानि) की (अर्थात् मैं तो यों ही अपने ज्वर के कारण बेसुध पड़ी थी, ऊपर से त् और बक-बक करने लगी जिससे मैं बहुत हैरान हो गई हूँ)।

६६ शब्दार्थ: --- यूल = १ पीड़ा, कसक २ माला का उपरी भाग। श्रवतरण: --- उद्धव ने गोशियों को समभाया ि कृष्ण ब्रह्म हैं। वे सब पर समान प्रीति करते हैं। तुम में तथा कुष्णा में कोई मेद नहीं है। गोपियाँ उद्धव के बचनों के दूसरे ही अर्थ करती हैं श्रीर यह दिखाती हैं कि कुष्णा तथा उनकी स्थिति में बहुत मेद है। इस किवच में एक श्रीर गोपियों तथा कुष्णा का एक सा चित्रण किया गया है, दूसरी श्रीर दोनों में विषमता दिखलाई गई है।

प्राप्ति अर्थ:—(हे) उद्धव! हम (तथा) वे (अर्थात् कुन्ता) किस कारण से समान (हैं) (उस कारण को हमसे) कहो, (क्यों के) उन्होंने (अपने को) मुखी माना है (तथा) हम ने (अपने को) दुखी मान लिया है (तालप्य यह है कि यदि कृष्ण हमको कुन्ता की ही भौति चाहते तो हम अपने को दुखी क्यों समक्तीं)।

समता-स्चक पद्य में :—कुन्जा (ने) (कृष्ण को) हृदय (से) लगाया है, हम (ने) भी (उन्हें) हृदय (से) लगाया; प्रियतम दोनों के (यहाँ) रहता (है) (धी रहे दुहू कें), (हम दोनों ने अपने) तन (तथा) मन (को) (कृष्ण पर) निछावर कर दिया है। रित (के) योग्य वह तो एक (ही) (है) (अर्थात निराली है), हम (भी) रित (के) योग्य एक (ही) (हैं); (कृष्ण ने) उनके हृदय (में) (पेम की) पीड़ा उत्पन्न कर हमारे (हृदय में भी) पीड़ा (उत्पन्न) की है (अर्थात जहाँ उन्होंने उनसे प्रेम किया है वहाँ हमसे भी किया है)। इस प्रकार कुन्जा सुख ('कल') पाएगी, यहाँ पर हम (भी) सुख पाएँगी; सेनापित (कहते हैं कि) कृष्ण इस प्रकार (हम दोनों को) समभते हैं (हम दोनों को एक सा समभते हैं क्योंक वे) प्रवीख हैं।

विषमतास्चक-पद्ध में :--कुब्जा (ने) (कृष्ण को) हृदय (से) लगाया, इस (ने) भी पीड़ा ('पीर') हृदय (से) लगाई; (इम) दोनों के तन-मन है (जिसे)

(इम दोनों ने कृष्ण पर) निद्धावर कर दिया है (अर्थात् यद्यपि कुष्ण के पास हमारी ही भौति तन तथा मन है और उसने भी हमारी तरह अपने तन मन को कृष्ण पर निद्धावर कर दिया है फिर भी हम दोनों की परिस्थिति भिन्न है— उसने कृष्ण को हृदय से लगाया औह हमें केवल विरह वेदना मिली)। केवल वे रित (के) योग्य (हैं), हम तो यह योग (साधना) करती हैं ('हम ए कराते जोग'); (कृष्ण ने उनके गले में) माला पहना कर (उनका पाणि अहण कर) हमारे (हृदय में) शूल (उत्पन्न) किया है। कुष्ण ही (इस लीला को) समभें (स्योंक वे) इतने प्रवीण हैं (कृष्ण ही अपनी इन मायावी लीलाओं का भेद जानें)।

श्रलंकार :— इस किवत्त में श्लेषालंकार नाम-मात्र को केवल एक स्थल पर है ('पी रहै' को भंग-पद-श्लेष द्वारा 'पीर है' करके श्रर्थ लगाना पड़ता है)। बाक़ी सारे किवत्त में भंग-पद-यमक व्यास है। जहाँ एक शब्द के दो बार प्रयुक्त होने के कारण दो श्रर्थ निकलते हैं वहाँ यमक मानी जाती है। श्लेष में एक ही शब्द दो श्रर्थों में प्रयुक्त होता है।

६७ शब्दार्थ: — बाग = १ लगाम २ वाटिका। विर कटाई = १ चिर कटा देते हैं २ श्रुगाल ('चिरकटा') हैं। रज = १ छात्र धर्म, रजपूती २ धूल। कर करें = १ रज्ञा करते हैं २ विलिष्ठ व्यक्ति की ('करकरें')।

श्रथं:—शूर पत्त में: — कई कोसों तक निकाल कर (अपने बैरियों को भगा कर) पीछे को नहीं देखते (आगे बढ़ते हुए बैरियों को भगाते जाना ही उनका काम है, पीछे की आर देखना तो वे जानते ही नहीं हैं); तलवार लेकर लगाम लिए (हुए) शोभा पाते हैं (थोड़े पर चढ़कर हाथ में लगाम लिए शोभित होते हैं); संकट पड़ने पर, साहस के समय, (अपना) सिर कटा देते हैं (बीरता के समय उन्हें प्राणों तक की चिंता नहीं रहती); शक्ति से भी लड़कर ('लार') मर्यादा ('कानि') को छोड़ देते हैं (अर्थात् ऐसे बीर हैं कि यद स्वयं हुर्गा युद्धस्थल में आ जायं तो उनमें भी निडर होकर युद्ध करते हैं, यद्याप ऐसा करने में मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है फिर भी उन्हें इसकी चिंता नहीं होती है)। नगाड़ा रेखते हैं (उनके आगे इंका बजता चलता है);

युद्ध में रजपूरी (से) पूर्ण रहते हैं (ज्ञात्र धर्म का पालन करते हैं); सेनापित (कहते हैं कि) बीर से लड़ते समय हाथ जोड़ते हैं; इसी से शूर (तथा) कायर एक से जान पड़ते हैं।

कायर पद्ध में: — कई कोसों से (कई कोसों तक मागने पर मी) पीछे (के) मैदान (निकास) को नहीं देखते (युद्ध से इतना भयनीत हो जाते हैं कि कोसों माग चुकने पर पीछे की खोर पुड़कर देखने का साहन नहीं करते), तलवार लेकर (किसी) वाग में (में) पहुँचते (हैं) (और वहाँ) श्रामोद-प्रमोद करते हैं। साहस के समय, संकट पड़ने पर, श्रगाल हैं (ख्रागित के समय श्रगालों की माँति भाग जाते हैं), तिनका (खड़कने के शब्द की) शंका से ही ('सक तिन हू सीं') लड़कों को छोड़ देते हैं (थोड़े से अनिष्ट की आशंका से इतने भयभीत हो जाते हैं कि लड़के-वच्चे छोड़कर माग खड़े होते हैं)। (जो) आत्म-सम्मान ('गारी') नहीं रखते, समर में धूल (से) परिपूर्ण रहते हैं (युद्ध-भीठ होने के कारण संग्राम भूमि में सब से आगे न रहकर पीछे की श्रोर रहते हैं और धूल खाया करते हैं); जो सदा बिलष्ट व्यक्ति (की) शरण वो खोजा करते हैं (जिससे कि वे सुरिच्चत रहें)। सेनापित (कहते हैं कि) (कायर) वीरों से लड़ते समय हाथ जोड़ते हैं (अर्थात अर्घीनता स्वीकार करते हैं)।

श्रलंकार: -- श्लेष ।

६८ शब्दार्थः -- श्रारवी = भीषण शब्द।

अर्थ :—सेनापित (ने) महाराज रामचंद्र (का) वर्णन किया है अथवा सुधारे (हुए) हाथियों (का वर्णन किया है), (जो) सवारी के लिए उपयुक्त हैं।

राम-पच्च में :—करोड़ों गढ़ों (तथा) पवतों (को) ढहा देते हैं (यद्यि) जिनके पास (कोई) किले नहीं हैं ('दुरग ना हैं'), जिनके बन की शोमा महान् (है), (त्रौर जो) भीषण हुँकार सद्धित हैं (अर्थात् जिन भी एक हुँकार में स्विष्ट को उलट-पुलट कर देने की शंक है। जिसमें सदा ग्रत्यंत मंद (तथा) गंभीर गित देखी जाती है (जो मंद-मंद गित से मनोहर चाल चनते हैं); मानों वे मेच (हैं) (उनका वर्ण मेघों का सा है); (जिन्होंने) (त्रपना) तेज नित्य कर रक्खा है ('तेज किर राखें नित हैं') (जिनका तेज सवदा एक सा रहता है)। महान् डगों से चलते (हैं) (वामनावतार में जिन्होंने दो डगों में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया था); (जिन्होंने) (संसार को) कमों के आघीन कर

रक्खा है; सब (लोग) कहते हैं (कि ये) समुद्र (में) रहते हैं ('सिंधु रहें') (श्रर्थात राम चीरसागर में शेष-शब्या पर सोने वाले विष्णु के अवतार हैं) (जो) प्रत्येक स्थान में ('दर दर') (अर्थात् सब लोगों के) हित् हैं (सब पर समान अनुराग रखने वाले हैं)।

हाथियों के पन्न में:—करोड़ों गढ़ों (तथा) पर्वतों (को) ढहा देत हैं, जिनके लिए दुर्ग (कोई चीज) नहीं है (बड़े-बड़े दुर्गों को जो कुछ नहीं समफते); जिनके बल की छवि महान् (है), (श्रीर जो) (भीषण) चिग्घाड़ सहित हैं। जिनमें सदा अत्यंत मंद गित देखी जाती है, (श्रीर जो बहुत) बड़े (हैं); वे मानों बादलों (से) (हैं) (बादलों के समान हैं), वे ('ते') नित्य (जंज़ीरों से) जकड़ कर रक्खे गए हैं। डगों से चलते (हैं), (उन्हें) महावतों (ने) मली प्रकार वश्र (में) कर रक्खा है, सब (लोग) उन्हें 'लिंधुर' (हाथी) कहते हैं; (वे) दया ('दरद') रहित हैं।

श्रलंकार:- श्लेष, उत्प्रेचा।

६६ शब्दार्थ: —पारिजात = समुद्र मंथन के समय निकला हुआ।
एक वृद्ध । यह इंद्र के नंदन कान में है। कहते हैं कि इसकी शाखाओं में
अपनेक प्रकार के रख लगे रहते हैं। यह अतुल संपत्ति का देने वाला है।
प्रिष्ठ है कि सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण इसे स्वर्ग में इंद्र से
युद्ध करके लाए ये और पुनः उन्हें लौटा आए थे। सुर मनी = १ देवताओं
के मणी, इंद्र २ सुंदर रमनी ('सुरमनी')। वैन = १ वचन २ वंशी।

त्रर्थं ;—राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र के गुण मानों वसुदेव के पुत्र (कृष्ण) के (से हैं)।

राम-पन्न में :—राम 'सत्य' कामनाओं को पूर्ण करते हैं (याचक को उसकी इच्छानुक्ल वस्तु देते हैं), स्त्री ('मामा' = सीता जी) (के) सुख (के) सागर हैं (सीता जी को असीम आनंद देने वाले हैं), (अपने) हाथ के बल से पारिजात को भी जीत लेते हैं (अपने हाथों से इतनी संपत्ति दे डालते हैं कि परिजात के बहुमूल्य रक्त उसके सामने नितांत तुच्छ लगते हैं, जितना धन वे दे डालते हैं, पारिजात उतना नहीं दे सकता है)। सेनापित (कहते हैं कि जो सर्वदा बल, वीरता, धेर्य तथा सुख (से) शोभित होते हैं (सर्वदा प्रसन्न रहते हैं आनंदमय हैं), जो युद्ध में विजय की बाजी रखते हैं (सर्वदा विजयी होते हैं)। (जिनका कप अनुपम है, इंद्र को मोहित करने वाला है, जिनके यचन सुनने

पर महापुरुषों के (हृदयों को) शांति मिलती है।

कृष्ण पच्च में : — सत्यभामा (की) इच्छा पूर्ण करते हैं (पारिजात को इंद्र के यहाँ से ले आते हैं), सुख (के) सागर हैं, (अपने) बाहु-बल (से) पारिजात को जीत भी लेते हैं (जीत कर ले आते हें)। सेनापित (कहते हैं कि) (जिनके) धैर्यवान भाई (विर') बलराम सर्वदा सुख (से) शोभित हैं (जिनके भाई बलराम सर्वदा प्रसन्न-वदन शोभित होते हैं), जो युद्ध में विजय (की) बाजी (अपने) हाथ रखते हैं (सर्वदा विजयी होते हैं)। (जिनका) रूप अनुपम है, सुंदर रमिण्यों को मोहित करने वाला है। जिनकी वंशी सुनने पर महापुरुषों के (हृदयों को) शांति होती है।

श्रलंकार : उत्प्रेचा, श्लेष, रूपक, प्रतीय।

७० शब्दार्थ: — बीरें = १ वीरों को २ पान के बीड़े को। ऋरि = १ वैरी २ सखी (ऋलि)। निरवारै = १ रोकती है २ त्याग देती है। वारन = १ प्रहारों को २ ऋावरण, परदा। ऋाड़ = १ रुकावट २ लंबी टिकली जिसे स्त्रियाँ मस्तक पर लगाती हैं। नीर = १ कांति २ जज।

श्रथं:—तलवार पच्च में—(श्रनेक) वीरों को मार रही है, इससे रक्तमुख वाली (तलवार) शोभित है; वैरियों की शंका छोड़, म्यान से निकल कर चली है (श्रयांत् उससे बहुत से बार किए गए हैं । प्रहारों (को) रोकती है, पुनः हार को भी मुला देती है (हारना तो जानती ही नहीं) स्वावटों (की) परवाह नहीं करती (विझों की उसे चिंता नहीं), (उसकी) संपूर्ण-धार कांतियुक्त है । सेनापित (कहते हैं कि जो श्राने) प्रभुश्रों को सचेत रखती है, जो शरीर की श्रमुक्त स्थित जान (सुयोग्य श्रमुसर देख) पहले ही वार कर देती है । जिसकी श्रोर मुक पड़ती है, उसे मार कर (रक्त से) लाल कर देती है; (इस प्रकार) युद्ध (में) राम की तलवार (स्त्री के समान) फाग खेलती है ।

स्त्री-पत्त में:—पान लाए हुए है दूससे मुल लाल किए हुए शोभित है; स्वियों की भीड़ की (अर्थात् स्वियों की) शंका को छोड़ निर्लं ज हो कर इसर-उधर किरी है (उसे इस बात की शंका नहीं है कि उसकी स्वियों उसे बुरा कहेंगी)। परदा त्याग देती है, पुनः (फाग खेलने की धुन में) हार खो देती है, आड़ (को) भी मुला देती है, एड़ी से लेकर चोटी तक पानी से तर (है)। सेनापति (कहते हैं कि जो) (अपने) प्रमियों को होशियार रखती है, जो शरीर की अनुकूत्त स्थित देख कर, पहले ही (पिचकारी की) धार चला देती है। जिसकी स्रोर भुक पड़ती है उमे एकदम ('मारिंग) (रंग से) लाल कर डालती है।

अलंकार :-- रूपक, श्लेष ।

७१ शब्दार्थ: — त्रिभंगी = १ कुटिल, घुँघराले २ वह ब्यंक्ति जिसके खड़े होने में पेट, कमर, तथा गरदन में कुछ टेढ़ापन रहता है; कृष्ण। रस = १ जल २ काम-कीड़ा, केलि। उमहत हैं = उमंग में त्राते हैं, प्रसन्न होते हैं। नेह = १ तेल २ स्नेह। केडी = १ बाल २ कृष्ण।

श्रर्थं :— बालों के पन्न में :—(हे सखी ! यद्यपि मेरे बाल) बड़े (हैं, पर (यें) कुटिल (हैं), ये जल में भी सीधे नहीं होते (श्रर्थात् स्नानादि करने पर भी ये घँघराले बने रहते हैं) । सुंदर स्वामाविक श्यामता घारण करते हैं (मैंने) (इन्हें) सिर (पर) घारण कर (तथा) लज्जा छोड़कर, (इनकी) सेवा की इससे (घर के) नीरस बड़े-बूढ़े कठोर वचन ही कहते हैं (श्रर्थात मैं निर्लंड्ज की मौति नित्य सिर खोल कर बालों को भाड़ने में संलग्न रहती हूँ इसीसे गुरुजन सभे डाँटा करते हैं)। मृग-नयनी, कृष्ण को सुनाकर, सखी से कहती है; कानो (में (इन) चतुराई (भरे वचनों के) पड़ने, पर कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्रीर किसी (वस्तु) की बात ही क्या, पुष्प के तेल (से) विकनाने पर (भी) मेरे, प्राणों से (भी) प्रिय, बाल कखे ही रहते हैं (तेल छोड़ने पर भी इनका कखायन नहीं जाता है)।

कृष्ण-पत्त में :— (कृष्ण यद्यपि) बड़े (हैं) पर (ये) त्रिभंगी (हैं) (महान् पुरुष होते हुए भी ये बड़े कुटिल हैं!), काम-कोड़ा (के समय) भी सीधे नहीं होते (इनका नटखटपन उस समय भी चलता रहता है), सुंदर स्वाभाविक श्यामता घारण करते हैं। (मैंने) (इनको) सादर अंगीकार कर लज्जा छोड़कर (इनकी) सेवा की; इसी से नीरस गुरु-जन कटोर वचन हो कहा करते हैं। और किसी की बात ही क्या, मन ('सुमन') के स्नेह (से) चिकनाए जाने पर (भी) मेरे, प्राणों से (भी) प्रिय, कृष्ण (मुक्तसे) विरक्त ही रहते हैं (यद्यि हम ने अपना मन तक कृष्ण को दे दिया है किर भी वे मुक्त पर अनुरक्त नहीं हैं)

श्रलंकार:--श्लेष।

विशेष :-- ग्रंतिम पंक्ति में गति-भंग दोष है।

७२ शब्दार्थ: --रस = १ प्रीति २ घातुस्रों को फूँक कर बनाई हुई भरम, जैसे अभ्रक, चंद्रोदय अपदि । नारी = १ स्त्री २ नाड़ी । श्रर्थ: - स्ती-पत्त में - सेनापित (कहते हैं कि) जिसके घर के रहने (से) मुख मिलता (है), जिससे चित्त को मली प्रकार दुष्टि होती है। जिसकी सुंदर मिक ('सुमगिति') (पित-भिक्ति) दे-वने पर (उससे) वहुत प्रीति मानी जाती है, (जिसके) थोड़ा (सा) न बोलने पर (ग्रर्थात् रूठ जाने से) मन श्राकुल हो उठता है। (वही स्त्री) श्रांखों के सामने, देखते ही देखते ग्रायव हो गई (भाँग गई), (उसका) हाथ पकड़ कर रक्खा, (किंतु) वह किसी प्रकार नहीं ठहरी। (उसे) सर्वस्व जान कर, वार वार प्रीति देकर रक्शा (ग्रर्थात् उससे प्रेम कर श्रपने वश में रखना चाहा), (किंतु) स्त्री (इस प्रकार खूट गई (चली गई) जैसे नाड़ी खूट जाती है

नाड़ी-पच्च में :—सेनापित (कहते हैं कि) जिसके नियत स्थानके रहने (से) सुख मिलता (है), (श्रीर) जिससे चित्त को भली प्रकार दृष्टि होती है। जिसकी उत्तम चाल ('सुम गतिः') देखने पर (उससे) बहुत प्रीति मानी जाती है (क्योंकि नाड़ी की गति ठीक होना शुम लच्च्या है), (उसके) थोड़ा (सा) न चलने पर (थोड़े समय के लिए कक जाने से) चित्त उद्विग्न हो उटता है। (वह) श्रांखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गई (किया शून्य हो गई) (वैद्य) हाथ पकड़े रहा (नाड़ी की गति की परीच्चा करता रहा) (किंतु) वह किसी प्रकार नहीं ठहरी। (उसे) सर्वस्व जान कर (रोगी को) रस (श्रादि) खिला कर रक्खा (पर नाड़ी झूट गई)।

श्रलंकार: -- यमक, उदाहरण, श्लेष।

७३ शब्दार्थः — भाम = १ गृह र किरण । अवंबर = १ वस्त्र २ आकाश । मित्त = १ मित्र, २ सूर्य ।

श्रयः — मित्र पत्त में — जिसकी ज्योति पाकर (जिसके दर्शन मिलने से) संसार जगमगा उठता है (श्रव्झा लगने लगता है); पश्चिमी (क्रियों का) समूह (जिसके) पैरो (तक को) नहीं पहुँचता है (जिसके चरण पश्चिमी क्रियों से कहीं सुंदर हैं)। जिसके देखने से हृदय-कमल प्रसन्नता (में) प्रस्फुटित हो जाता (है); (जिसका) पाकर (हृदय) के नेत्र खुल जाते हैं (हृदय का श्रंपकार दूर हा जाता है) (श्रीर) सुख बढ़ जाता है। (जो) घर की निधि है (घर में सबसे महत्व-पूर्ण व्यक्ति है), जिसके सामने चंद्रमा (कां) छवि मंद (है) (जो चंद्रमा स भी सुंदर है); (जिसका) रूप श्रन्तपम है, (जो) बक्कों के मध्य में शोभित है (जो नाना प्रकार के सुंदर बक्क धारण किए हुए है), जिसकी सुंदर मूर्त्त नित्य

शोभित होती है, सेनापित (कहते हैं कि) वही मित्र चित्त में बसता है।

सूर्य-पत्त में :— जिसके प्रकाश (को) पाकर संसार जगमगा उठता है (चारों श्रोर प्रकाश फैल जाता है), (जो) किरणों से कमिलनी समूद (को) स्पर्श करता है। जिसके देखने से कमल का कोष प्रसन्नता (से) प्रस्कृटित हो जाता है, (जिसे) पाकर नेत्र खुल जाते हैं (निद्रा भंग हो जाती है), (तथा) सुख बढ़ता है। (जो) किरणों का ख़ज़ाना है, जिसके सामने चंद्रमा (की) छुवि मंद (हो जाती है) (श्रर्थात् चंद्रमा श्रस्त हो जाता है), (जिसका) रूप बेजोड़ है, (जो) श्राकाश में शोभित होता है। जिसकी उत्तम मूर्ति प्रत्येक दिन शोभित होती है; सेनापित (कहते हैं कि) वही सूर्य चित्त में बसता है (उसकी हम श्राराधना करते हैं)।

श्रलंकार :--श्लेषः प्रतीप।

७४ शब्दार्थः -- तारन की = १ नेत्रों की २ तारों की । जगतै = १ संसार २ जागता हुआ । द्विज = १ ब्राह्मणा २ पत्ती । कौशिक = १ विश्वामित्र २ उल्लू । सज्जन = १ भला पुरुष २ शब्याएँ (सज्जा = शब्या) । हरि = विष्णु । रिब अवन = लाल् सूर्यं (उदय होता हुआ सूर्यं) । तमी = रात्रि ।

अर्थ:— (इस) किवता (के) वचनों की (यह) मर्यादा (है) (कि) रिइसमें) सेनापित विष्णु, लाल सर्थ, (तथा) रात्रि का वर्णन करता है (किव का अभिप्राय यह है कि हमारी वाणी की मर्यादा अथवा प्रतिष्ठा इसी में है कि उससे विभिन्न पन्नों के अर्थ वरवस निकलते चले आते हैं)।

विष्णु-पद्ध में :—जिससे मिलने पर नेशों को ज्योंति स्वच्छ हो जाती है (हृदय का अज्ञान दूर हो जाता है ओर अंतर्ह ध्टि की ज्योंति स्वच्छ हो जाती (है); जिसके पैरों के साथ में समुद्र ('नदीप') शोभित होता है (शेष-शब्धा पर लेटे हुए विष्णु अपने चरणों की द्युति से चीरसागर को शोभित करते हैं)। जिसके हृदय (का) प्रकाश ऊपर, नीचे, (तथा समस्त) संसार में जाना जाता है, (संसार) में जो कुछ प्रकाश है वह सब उसी की ज्योंति की भत्नक मात्र है)। वह उसी (संसार) (के) मध्य (में ज्यात है), (तथा) जिसके मध्य (समस्त) संसार रहता है)। हिंदा विश्वामित्र (जिसकी कृपा से) सब प्रकार से (अपनी) कामना पूर्ण करते हैं; अपने अभीष्ट की सिद्ध करते हैं); जिसे सज्जन (व्यक्ति) भजता है (तथा) (जिसके) माहात्म्य (में) प्रीति(से) अनुरक्त रहता है (गुणानुवाद किया करता है)

सूर्य-पन्न में :—जिससे मिलने पर नेत्रों की ज्योति स्वच्छ हो जाती है (स्योंदय होने से नेत्र सांशारिक वस्तुन्नों को मली प्रकार देख सकते हैं); जिसकी किरण ('पाइ') (के) साथ में दीप नहीं ('मैं न दीप') शोभित होता है (स्योंदय होने पर दीप की ज्योति मिलन हो जाती है)। (जिसके) उर (का) प्रकाश ऊपर, नीचे, (तथा समस्त) संसार में जाना जाता है; सोता हुन्ना ('सोउत') व्यक्ति ही जिसके मध्य (जिसके रहने पर) जगता रहता है (जो लोग रात्रि में सोए हुए ये वे ही सूर्य के निकलने पर जगते रहते हैं; श्रन्य प्राणी जैसे चोर श्रयवा उल्लुक सूर्य के निकलने पर सो जाते हैं)। उल्जू पन्नी (श्रपना) मनोरथ नहीं पूर्ण कर पाता है ('काम ना लहत द्विज कौसिक'): सज्जन (व्यक्ति) सब प्रकार से (सूर्य की) पूजा करता है (श्रीर) महान् श्रंबकार से मुक्त होता है ('महा तमहि तरत है')।

रात्र-पच्च में :— जिससे मिलने पर नच्चत्रों की ज्योति स्वच्छ होती है (रात्रि श्राने पर नच्चत्र चमकने लगते हैं); जिसका साथ पाने पर कामदेव (का) दीपक तेज होता है (रात्रि के समय श्रिषक कामोद्दीपन होता है) ('मैंन दीप सरसत हैं')। (रात्रि के) बीच, ('उर') ऊपर, नीचे, (तथा समस्त) संसार (में) प्रकाश नहीं ('मुव न प्रकास') जाना जाता है (रात्रि में चारों श्रोर श्रंघ कार रहता है), जिसके मध्य (सारा) संसार सोता ही रहता है (सोउत ही मध्य जाके जगते रहत हैं')। उल्लू पच्ची, सब प्रकार से, अपनी मनोकामना लहता है (प्राप्त करता है); (मनुष्य) शय्याश्रों (को) भजता हुश्रा घने श्रंघकार से मुक्त होता है (श्रर्थात् शय्याश्रों पर सोकर लोग रात बिताते हैं)।

त्रखंकार: -- श्लेष, देहरी दीपक ('सोड तही मध्य जाके जगतै रहत है')।

विशेष:—रामावतार में विष्णु ने विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यशों की रचा की थी।

७५ शब्दार्थः — तिमिर = १ अज्ञान २ अवकार। राम = १ रामचंद्र २ अभिराम, रम्य। दुरजन = १.दुष्ट जन २ दुष्टरात्रि ('दु + रजन')। घन = १ संपत्ति २ घन राशि, जिसमें सूर्य की गरमी मंद पड़ जाती है, दिन बहुत छोटा होता है, तथा रात्रि बड़ी होती है। दिनकर = १ सूर्य २ दिन करनेवाला।

अर्थ: - राम-पद्ध में :- जिसका प्रवल प्रताप सातों द्वी में (में) तपता (जिसका आतंक सर्वत्र है); (जो) तीनों लोकों (के) अज्ञान के समूह (को)

नष्ट करता है। सेनापित (कहते हैं कि) रामचन्द्र रूपी सूर्य देखने में अनुपम (है); जिसे देखने से समस्त अभिनाषाएँ फलती हैं। (है) नीच! उसी (के) हृदय में घारण करो, दुर्जन को सुला दो, (क्योंकि) (वह) महा तुच्छा योड़ा घन पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। श्रेष्ठ देवताश्रों (की) सभा (में) सर्वश्रेष्ठ, सब प्रकार पूर्ण, यह सूर्य (वंशी) वीर उबल नहीं पड़ता है (अपने प्रमुख का इसे थोड़ा सा भी गर्व नहीं है)।

सूर्य-पत्त में:— जिसका प्रचंड ताप ('प्रताप') सातों द्वीपों (में) तपता है, (जो) तीनों लोकों (के) श्रंधकार के समूह (को) निष्ट करता है। सेनापित (कहते हैं कि) रम्य रूप (वाला) रिव देखने में अनुपम (है), जिसे देखने से समस्त अभिलाषाएँ फलती हैं। (हे) नीच! उसी (को) हृदय में धारण करों (उसी की आराधना करों), दुष्ट रात्रि को भुला दो, (क्योंकि) (वह) महा तुष्त्र थोड़ा (सा) (कुछ दिन के लिए) धन (राशि) (को) पाकर उबल पहती है (बहुत बड़ी हो जाती है)। अष्ठ सूर्य उत्तम किरणों सहित ('सुर वर स मा रूरों,) सब प्रकार पूर्ण (है), यह दिन करने वाला सूर्य (पुनः) उत्तरायण चला आता है (यद्यपि धनराशि में थोड़े दिनों के लिए सूर्य का प्रभुत्व कुछ कम हो जाता है तथापि थोड़े समय बाद वह फिर उत्तर की आरेर आ जाता है और उसकी प्रचंडता पहले की सी हो जाती है)।

श्रलंकार :— श्लेष, रूपक । श्रांतिम पंक्ति से व्यतिरेक श्रलंकार भी ध्वनित होता है। दिनकर-वंश के सूर्य राम में यह विशेषता है कि वे उत्तरा-यण नहीं चलते हैं। सर्वदा लोगों पर कृपा-दृष्टि बनाए रखते हैं। उनके प्रवल प्रताप के कारण कभी किसी को दुःख नहीं पहुँचता है। किंतु सूर्य कुछ दिनों के लिए उत्तरायण चला जाता है श्रीर उसी समय भीषण गरमी पड़ती है।

७६ राज्दार्थः :---वसुघा = पृथ्वी । छत्रपति = राजा । सूर = १ शूर-वीर २ सूर्य । चल = श्रस्थिर । ब

श्रलंकार:—इस किवत्त में प्रतीप श्रलंकार व्यास है। श्लेषालंकार तो इसमें कहीं है ही नहीं। पहली पंक्ति के दो श्रथं निकलते हैं:—१ तेरे (पास) सुन्दर पृथ्वी है, उसके (चंद्रमा के) (पास) तो पृथ्वी नहीं है, तू तो राजा (है), वह राजा नहीं माना जाता है। २ तेरे पास सुन्दर पृथ्वी है तो उसके (पास) नवीन सुषा है ('नव सुषा है"), तू तो राजा (है) 'वह (भी) नक्त्रों (का) स्वामी माना जाता है। किंतु ये दोनों श्रथं भंग पद-यमक द्वारा प्राप्त होते हैं, न

कि श्लोप द्वारा। ६६वें कवित्त में भी इसी प्रकार यमक द्वारा दो ऋर्य लगाए गए हैं।

७७ शब्दार्थ: -- त्रारस (त्र० ऋशें) = १ त्राकाश २ स्वर्ग। घन-स्याम = १ मेघ २ कृष्ण । बरसाऊ = वरसने वाले ।

श्रवतरण :—एक पत्त में कोई ब्यक्ति श्रयवा स्वयं कित श्राकाश में श्राच्छादित मेघों से बरधने के लिए विनय कर रहा है। दूसरे पत्त में कोई स्त्री कृष्ण से प्रेम की याचना कर रही है।

श्रर्थः — मेघ-ग्ल में — (तुम्हारी व्रॅंदों के) उत्तम ध्पर्श से श्रांंखें शीतल हो जाती, हृदय की ताप शांत हो जाती, शरीर (का) रोयाँ रोयाँ प्रसन्न हो जाता। हम तुम्हारे श्राधीन (हैं), तुम्हारे विना श्रत्यंत दीन (हैं), (नहीं तो) जल विहीन मीन (के) समान (हम) क्यों तरसते १ ,हमारी परवशता तो हसी से स्चित हो जाती है कि वृष्टि न होने से हम मञ्जली की भाँति तड़पने लगते हैं। सेनापित (कहते हैं कि) तुम निश्चय ही जीवों (के) श्रवलंव (हो) (वृष्टि न होने से जीवधारियों का जीवित रहना ही दूलह हो जायगा), (तुम) जिधर भुकते हो उधर श्राकाश से दूर पड़ते हो (जिधर श्राकृष्ट हो जाते हो इधर ही वृष्टि करने लगते हो)। (हे) धनश्याम ! (तुम) उमड़-श्रमड़ कर गरजते (हुए) श्राए (हो); बरसाऊ होकर (भला) एक बार तो वरसते।

कृष्ण-पत्त में :—(तुम्हारे) शरीर (के) उत्तम स्पर्श से आँखें शीतल हो जातीं, हृदय की गरमी (विरहानि) शांत हो जातीं, (शरीर का) रोयाँ-रोयाँ प्रसन्न हो जाता। हम तुम्हारे आधीन (हैं) तुम्हारे बिना अत्यंत दीन (हैं), (नहीं तों) नीर-विहीन मछली (के) समान (हम) क्यों तरसतीं। सेनापित (कहते हैं कि) तुम निश्चय (ही) (हमारे) जीवन (के) आधार (हो) (तुम्हारे बिना हमारा जीवन दुर्ल न हैं), (तुम) जिस पर कृपा करते हो, उसके समीप स्वर्ग से आ जाते हो (जिस पर प्रसन्न हो जाते हो असके लिए तुरंत दौड़े आते हो)। उमड़-घुमड़ कर, गरज कर गरज़ (के समय) आए (हों) (आर्थात् ऐसे समय आए हो जब हमें तुम्हारी आवश्यकता है), (आतः हे) धनश्याम! वरसाऊ हो कर (रस की वर्षा करने वाले होते हुए) (भला) एक बार तो वरसते (एक बार तो हम पर कृपा करतें)।

श्रलंकार:-श्लेष, यमक।

विशेष:-१ इस कवित्त को इस किसी भक्त का कथन भी मान

सकते हैं जिसमें भक्त कृष्ण से कृपा-दृष्टि करने की याचना कर रहा है। २ 'रोम' शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया गया है।

७८ शब्दार्थ: — मनुहारि = "वह विनती जो किसी का मान छुटाने के लिए की जाती है" ख़ुशामद। श्राखिये = कहना चाहिए। नाखिये = नध्य करती हुई। पाती पाती कहे ...... हरा मैं बाँघि राखिये = नायिका श्रपने श्लिष्ट वचनों द्वारा दूती का भी संतोष कर देती है तथा गुरुजनों पर भी भेद प्रकट नहीं होने देती। वह कहती है — १ 'पाती पाती' कहता हुश्रा जो कोई व्यक्ति कहीं का पत्र लाए तो उस सुश्रर को ('हरामैं') सिर तथा पैर एक करके बाँघ रखना चाहिए श्रथात् यदि कोई हमारे यहाँ इस प्रकार से दूसरों के पत्र लाएगा तो हम उसे कड़ी सज़ा देंगी। २ 'पाती पाती' कहता हुश्रा जो कोई व्यक्ति (कहीं का पत्र लाए तो उसे 'सिरपाउ' देकर विदा करना चाहिए तथा पत्र को हार में बाँघ रखना चाहिए)।

विशेष:—'सिरपाउ'=प्राचीन काल में दः बारों में जब किसी दूत अथवा अन्य व्यक्ति का सम्मान किया जाता था तो उसे सिर से लेकर पैर तक के कपड़े देकर विदा किया जाता था। सिरपाव में अगा, पगड़ी, पायजामा पदुका और हुपट्टा दिया जाता था।

७६—शब्दार्थ:—नारि = गरदन । जानि = जानकर । कुंदन = बहुत बढ़िया सोना। सुनारी = १ अच्छी स्त्री र सुनार की स्त्री। बिलहारी = निछान्वर। चोकी = १ बहुत बढ़िया २ अप्रमूषण विशेष जिनमें चौकोर पटरी लगी रहती हैं। यह गले में पहना जाता है। होइ ज्यों सरस काम .....देह दू सँजोग कोई लाल कौं = १ नायिका दूती से कहती है कि तू प्रियतम से कह देना कि जिस प्रकार उत्तम काम बन पड़े अर्थात् जिस युक्ति से मेरा तथा उनका संमिलन हो वही उन्हें करनी चाहिए क्योंकि मेरा सोने का घर उनके बिना सूना है। उनसे कह देना कि मैं उन्हें कुंदन-वर्ण वाला शरीर दूँगों जो बहुत हो मन्य और सुंदर है। हे सुंदर स्त्री! प्रियतम से मेरा यह सँदेश कह कर तू कुष्ण से मिलने का कोई संयोग कर अर्थात् कृष्ण से मेरे रूप की प्रशंस कर सुक्ते उनसे मिला दे। मैं तेरी बिल जाती हूँ। २ गुरू जनों से अपना मेद छिपाने के लिए नायिका दूती से इस दंग से बात करती है जैसे वह किसी सुनार की स्त्री हो। वह कहती है कि तू अपने प्रियतम से कहना

कि जिस प्रकार उत्तम कारीगरी बन पड़े वही वह करे; हमारे सोने का खाना अर्थात् हमारी चौकी की पटरी कांति-हीन है, वह उसे ठीक कर दे मैं उसे वह उत्तम सोना दूँगी जो वहुत रूपया लगाकर खरीदा गया है। हे सुनार की स्त्री! मैं तेरी विल जाती हूँ, तृ अपने प्रियतम से कह देना कि वह मेरी चौकी में किसी लाल अथवा नग को जड़ दे।

त्रलंकार :-- श्लेष, देहरी दीपक।

५० शब्दार्थं:—नीरें = १ जल के समीप २ समीप (नियरे) । ख़ईं = १ च्यी, यक्ष्मा २ तकरार, भगड़ा । अरूसे = १ अद्भा, जो यद्मा में बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है । वैद्यों का कहना है कि इसके फूलों तथा पत्तियों के रस को विधिवत् सेवन करने से यद्मा तथा कासश्वास वाले रोगियों को विशेष लाम होता है २ बिना रूठे (अ + रूसे) ।

अवतरण: — इस कवित्त में एक श्रोर तो कोई दूती कृष्ण से मान छोड़ने का श्राग्रह कर रही है श्रीर वह युक्ति बतलाती है जिससे कृष्ण का भगड़ा नायिका से मिट जायगा, दूसरी श्रोर कोई व्यक्ति किसी यहमा के रोगी को उपदेश दे रहा है श्रीर उन उपचारों को बता रहा है जिनसे रोगी यहमा से मुक्त हो जायगा।

कृष्ण-पच्च में :— (श्रीर) जितनी ('जेतीव') सुन्दर क्रियों हैं, उनकी श्रीर दीड़ मत करो (श्रन्य क्रियों की इच्छा मत करो)। मन को एक स्थान पर (एक व्यक्ति पर), भली प्रकार वश में करके रक्लो। बार बार (दूसरी बालाओं की) गोराई (तथा) चिकनाई देखकर भूल कर (भी) मत ललचाश्रो (दूसरी श्रियों के सुन्दर तथा सचिक्कण शरीर देख कर तुम लालायित मत हो), श्रब धैर्य का ही समय (है) (श्रयीत् इस समय यदि तुम धैर्य से काम लो तो उसे फिर पा सकते हो)। सेनापति (कहते हैं कि) (हे) ऋष्ण ! (तुम) (उसके) यौवन ('रंग') (का) उपभोग कर सुली होगे; मैंने समक्ता कर, उत्तम उपाय बताया है। पीले पान खाकर (नौंयिका के) समीप, भूलकर (भी) मत जाओ (श्रयीत् नायिका जब तुम्हारे पान खाए हु पुल की छ्वि को देखेगी तो बह तुम से मिलने के लिए श्रातुर हो उठेगी, किंतु यदि तुम उसके समीप चले जाओंगो तो हृदय में वह श्रीत्सुक्य न रह जायगा)। (मेरा कहना) भानो, बिना कठे (रहने) के उपाय (से) ही क्रगड़ा मिट जायगा (यदि तुम कठना छोड़कर उसके प्रति श्रनुराग प्रदिश्चित करोगे तो स्वामाविक रूप से

वह भी मान छोड़ देगी)।

रोगी-पत्त में :—बन की (श्रीर) जितनी बेलें (हैं) (श्रम्य जितनी बनस्यियाँ हैं), उनकी श्रोर दौड़ मत करो (उनकी इच्छा मत करो), मन को मली प्रकार वश में करके एक स्थान में रक्तों (श्रथीत् चित्त को स्थिर करो, विभिन्न प्रकार की श्रोषधियों के सेवन करने के लिए उत्सुक मत हो)। बार बार (श्रियों के) गौर वर्ण (तथा) धिवनकण्ण (शरीर) देख कर मूल कर (भी) मत लुन्ध हो, श्रव धीरता ही का समय है (श्रभिप्राय यह कि तुम च्यों के रोगी हों, तुम्हें काम-सुन्त की श्रमिलाषा न करनी चाहिए क्योंकि इससे बड़ी हानि होने की संभावना है)। सेनापित (कहते हैं कि) स्थाम रंग (वाली श्रद्ध की पत्ती का) सेवन करके (तुम) सुन्ती होगे, मैंने समफाकर उत्तम उपाय बताया है। पीले पान खाया करो (क्योंकि वे रक्त वर्द्ध के हैं)। जल के समीप मूल कर (भी) मत जाश्रो; (मेरा कहना) मानो, (तुम्हारी) च्यी श्रद्ध से के रस में ही श्रच्छी हो जायगी।

त्रवंकार:--श्लेष।

दश शब्दार्थ: — बानक = सज बज मोतियै = १ मोतियों को २ सुभ स्त्री को ('मो तियै')।

विशेष :— सिवयों से घिरी हुई होने के कारण नायिका स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा कृष्ण पर न प्रकट कर सकी। वह सखी से कहती है कि मो दियों को भली प्रकार परख कर अपीत् अच्छे अच्छे चुन कर आज लाल रेशम (के डोरे) को सफल करो —उस डोरे से मोतियों को पिरो दो। दूसरी ओर वह कृष्ण से कहती है कि हे ('रे') लाल! मुक्त स्त्री को, प्रीति से, ध्यान देकर परख लो और आज आकर (मेरे) समय को सफल करो (क्योंकि तुम्हा वियोग में मेंग समय व्यर्थ व्यतीत हुआ जाता है,

पर शब्दार्थः —सँजोए = स्नगर हुए। साज = १ ठाटबाट २ उप-करण, सामग्री। ग्रिरि = १ वैरी र्र संपत्नी। जान = जानकार। श्रवदात = स्वच्छ, ग्रुद्ध। निसान कौं = १ निशाने को २ रातों को।

श्रर्थ:—मान (ऐसे) छूट जाता है, जैसे वाण छूट जाता है। सेना गि (ने) दोनों (को) समान करके वर्णित किया (है) दोनों को एक कर दिया है), उन्हें जानकार (व्यक्ति), जिसके स्वच्छ ज्ञान है, जानता है (श्रर्थात् जो जानी है वह इस बात को जानता है)। वाण-पन्न में :— ख्रूटने पर काम आता है, सजाए हुए ठाट-वाट (को)
पृथक कर देता है (वैरी के शरीर पर लगने से ज़िरह-वख्तर आदि को छिन्नभिन्न कर देता है), अब प्रत्यंचा ('गुन') (को) प्रहेण करता है (प्रत्यंचा में
चढ़ा कर चलाया जाता है), (जिसका) चिकना स्वरूप शोभित होता है (बाण्
के तेज चलने के लिए उस पर तेल लगा दिया जाता है उसके कारण उसका
सचिककण स्वरूप शोभित होता (है)। (वाण्) तेज किया (गया) है, जिससे
स्वामी (अर्थात् वाण् चलाने वाले) (को) जीत होती है, हृदय (में) लगने पर
लाल कर देता है (रक्त की घारा वह चलती है), (तथा) वैरी (वा) शरीर
ठंढा पड़ जाता है (वैरी की मृत्यु हो जाती है)। निशाने को पाकर घनुही
(घनहीं) के मध्य से (ख्रूट) पड़ता है।

मान-पन्न में :— छूटने पर काम बनता है (मान छूटने से नायकनायिका का संमिलन होता है), सजाई हुई सामग्रं (को) पृथक कर देता है
(नायिका ने मान के कारण जो वेश विन्यास घारण किया था उसे वह त्याग
देती है), जो अवगुन प्रहण करता है (अर्थात् नायक के किसी दुर्गुण को
देख कर नायिका मान करती, है), स्नेह (के) स्वरूप को शोभित करता है
(मान नायक-नायिका के पारस्पिर्क स्नेह को बढ़ाता है) स्त्री (ने) च्च्या ('ती
छून') (भर ही) किया है, जिससे पित (को) जीत कर (ही) होती है (रहती है
अथवा शोभित होती है) (और नायिका के) लाल (प्रियतम के) हृदय (से)
लगने पर सपित्नयों (का) शरीर ठंडा पड़ता है (सपित्नयों को दुःख होता
है) रातों को पाकर (अर्थात् रात में) स्त्री (के) हृदय के अन्दर से (निकल)
पड़ता है (रात में नायिका मान छोड़ देती है)।

श्रलंकार: - उदाहरण श्लेष, श्रसंगति ।

दर शब्दार्थ: —कलेस = १ क्लेश द्रिक्ताओं का ईश । बिस कों प्रस्त=१ विष का पुष्प २ कमल (कमल की नाल को 'विस' कहते हैं, इसी से कमल का एक नाम 'बिस-प्रस्न' पड़ा)। कष्टवारी है = १ कष्टप्रद है (गरम होने के कारण) २ केशर का वाग ('वारी') बहुत कठिनाई से लगाया जाता है। जिस ज़मीन में केशर बोनी होती है उसे आठ वर्ष पहले से परती छोड़ दिया जाता है।

अर्थ: --- तेरा मुख आनन्द का कन्द (है) उसके समान चंद्रमा कैसे किया जाय (मुख की उपमा चंद्रमा से कैसे दें), (उसका) नाम 'कलेस' (क्लेश

रक्खा गया है (वह लोगों को क्लेश-कर है किंतु तेरा मुख ऐसा नहीं है)।
तेरे हाथ आठों पहर (रात दिन) ताप इरण करने वाले हैं, कमल (तो) विष
का प्रस्त (है), (वह) उनके समान कैसे हो सकता है। तेरा सुख देने वाला
शरीर ज्योति के समान नहीं हो सकता (ज्योति शरीर के सामने फीकी जँवती
है); (यदि तेरे शरीर को) केशर (के) समान कहें (तो) (केशर भी) कष्ट-प्रद है
(केशर गरम होती है इससे कभी-कभी नुकसान भी कर सकती है किन्तु तेरा
शरीर तो सर्वदा सुख पद है)। सेनापति (कहते हैं कि) तू प्रमु (की) (प्रियतम
की) अनुपम (तथा) प्राणों से (भी) प्रिय स्त्री (है), तेरी उपमा की रीति समक्त
में नहीं आती (तेरी उपमा किससे दी जाय यही समक्त में नहीं आता, तेरे
समान तो कोई है ही नहीं)।

श्रलंकार:-- प्रतीप, श्लेष।

विशेष:—इस पूरे किवल का कोई दूसरा ऋर्य नहीं है। इसमें केवल तीन शब्द श्लिष्ट हैं जो एक दूसरे ऋर्य को ध्वनित-मात्र करते हैं। प्रकट में यद्यिप किव यही कहता है कि चंद्रमा मुख के समान नहीं है पर 'क्लेश' के प्रयोग से वह यह सूचित करता है कि स्त्री का मुख इतना मुन्दर है कि उसकी उपमा कलाओं के ईश चन्द्रमा से दी जाती है। हाथों का उपमान कमल कहा जाता और कमल मृणाल के कोमल दगड़ पर लगता है इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि हाथ कितने उत्तम हैं। शरीर के वर्ण की समता केशर के रंग से दी जाती है जो इतने कष्ट से पैदा की जाती है। इन सब से यही ध्वनित करने का प्रयत्न किया गया है कि स्त्री बहुत श्रेष्ट है।

८४ शब्दार्थ: - जुगारित = १ नष्ट करती है ('जु गारित') २ जुगाली करती है। तिनहीं कौं = १ उन्हीं को, नायक (कृष्ण) को २ घास ही को । मधु = १ अमृत २ पानी । मदन = १ कामदेव २ घमंडी, गविष्ठ।

मधुं :- ब्रज की विरहिशा (ऐसे) (रहती है) जैसे हरिशा रहती है। विरहिशा पत्त में :- (जिसके) साथ कृष्ण नहीं है, (जो) बैठी (हुई) यो नेन नष्ट कर रही है (कृष्ण का साहचर्य न होने के कारण जिसका यौवन व्यर्थ ही व्यतीत हुन्ना जाता है); मन, वचन, (तथा कर्म (से) (वह) उन्हीं को (कुष्ण को) (प्राप्त करने की) इच्छा करती है। जिसका मन त्रनुराग रूपी मधु (के) वश में हो गया है (जो कृष्ण की प्रीति में लिप्त हो), (जिसके) बड़े-बढ़े नेत्र हैं, (जो) स्थिर हिष्ट से देख रही है (बड़े-बड़े लोचन, निचंचल चहित हैं') (विरह के कारण उसके नेत्रों का चांचल्य जाता रहां)। सेनापित (कहते हैं कि) वहाँ, बार-बार, मदन महीप (राजा) शिकार खेल, रहे हैं, इससे (वह) सुख नहीं पाती है (कामदेव ऋपने शरों से उसे विद्ध कर रहा है इससे उसे बड़ा कब्ट है)। कुंजों (की) छाया (में) (वह ऋपने) शरीर (कों) गरमी (विरहाग्नि) (से) बचा रही है।

हरिणी-पन्न में:—(जिसके) साथ हरिण है, जो बन (में) बैठी हुई जुगाली कर रही है, (जो) मन, बचन, (तथा) कमें (मे) घास ही की इच्छा करती है (सर्वदा घास चरने में व्यस्त रहती है)। जिसका मन (हरिण की) प्रीति (के) बश (में) हो रहा है। (जो) बड़े बड़े नेत्रों से, उद्विग्न (हांकर) जल (के लिए) देखती है (जल की इच्छा से उद्विग्न हो कर इघर-उघर देखती है)। सेनापति (कहते हैं कि) वहाँ बार-बार, गर्विष्ठ महीप शिकार खेलते हैं इससे (बह) मुख नहीं पाती (शिकारी महीपों के कारण हरिणी को विशेष कष्टरहता है)। (बह कुंजों) की छाया (में), (अपने) श्रारीर (को) गरमी (से) बचा रही हैं (प्रीष्म ऋतु में हरिणी कुंजों की छाया में घूमा करती है)।

श्रलंकार: - उदाहरण, श्लेष, रूपक।

८५ विशेष:—ईंस कवित्त में पति पत्नी के वियोग का वर्णन किया गया है किंद्र दूसरा पत्न स्पष्ट नहीं है।

दह शब्दार्थ: — कमलै = १ कपल को २ लक्ष्मां को। राग = १ रंग २ ईवी, द्वेष। इरि = १ कृष्ण २ विष्णु। भौति = रीति। प्राप्त प्रथं: — सेनापित (ने) प्यारी के युगल चरणों (का) वर्णन किया है। इनकी (उन चरणों की) समस्त रीति श्रेष्ठ मुनियों में पाई जाती है (चरणों का रिसा वर्णन किया है मानों मुनियों का वर्णन हो)।

चरणों के पच्च में:—(जो) कमल को समाहत नहीं करते (कमल जिनके सामने तुच्छ लगते हैं)। लाल रंग को घारण करते हैं (जिनमें स्वाभाविक ललाई विद्यमान है)। चित्त को वश (में) करते हैं, नरम (चरणों को) फूल नमते हैं (नरमें चरनें फूल नमें) (अर्थात् चरणों को कोमलता को पुष्प भी स्वी-कार करते हैं, चरणों की कोमलता के सामने पुष्पों की कोमलता निवांत तुच्छ है)। इंस (की) परम (उत्कृष्ट) चाल लेकर चलते हैं (अर्थात् इंस की सी चाल चलते हैं)। (जो) महावर (हारा, रंगे जाते हैं, जो आठों पहर (रात-दिन) कृष्ण से मिलकर रहते हैं (कृष्ण से जिनका विच्छेद कभी होता ही नहीं)। संसार में समस्त जीवों (का) जन्म सफल करते हैं (लोग जिनके दर्शन पाकर अपने को धन्य मानते हैं); जिनके स्तरंग (से) (लोग) (ऐसे) सुख पाते हैं (जैसे) कल्पतर में (मिलते हैं) (जो चरण कल्पतर के सनान मनवांछित वस्तु देने वाले हैं)।

मुनियों के पच्च में :—लक्ष्मी का अरादर नहीं करते और राग द्वेष नहीं रखते (जो राग-द्वेष से परे हैं)। चित्त को वरा (में) कर लेते हैं (मोहित करते हैं); फूलने में नहीं रमते (कभी गर्च नहीं करते, सर्वदा विनम्न रहते हैं)। महान् परमहंस गित लेकर चलते हैं, हृदय (ब्रह्म की प्रीति में) अनुरक्त रखते हैं; जो अराटों पहर विध्या से मिले रहते हैं (रात-दिन ब्रह्म के ही ध्यान में संलग्न रहते हैं)। संसार (में) (अपना) जन्म (तथा) जीवन सब सफल करते (हैं) (जो अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट न कर, ईश्वर की भक्ति करके उसे सफल करते हैं)। जिनके सत्संग (से) (लोग, (ऐसे) सुख पाते हैं (जैसे) कल्पतक में (मुनियों का सरसंग करने से लोगों को अभीष्ट वस्तु मिल जाती है)।

श्रलंकार:-- श्लेष, प्रतीप।

८७ शब्दार्थ: —बढ़ि जात=१ ऋषिक हो जाता है २ समाप्त हो जाता है। कर = १ हाथ २ किरण । सुखित = सुखी है २ सूखी हुई, शुष्क सरस = १ सुन्दर २ रसीली ऋथवा रसयुक्त (वस्तुएँ)।

श्रर्थ: — सेनापित (ने) बचनों की रचना बनाकर (काव्य रच कर) श्रीक्म ऋतु (को) श्रेष्ठ बधू के समान कर दिया (श्रीक्म ऋतु तथा नव-विवा-हिता बधू एक सी जँचने लगीं)।

स्त्री-पच्च में :— जिसके मिलते ही घर (में) रित-सुख श्रिधक हो जाता है (श्रीर) थोड़ा-सा वस्त्र फैलाकर डाल दिया जाता है (नव वधू के श्राने पर घर के दरवाजे पर छोटा-सा वस्त्र डाल दिया जाता है; घर में परदा डालने को श्रावश्यकता पड़ती है)। जिसके श्राते ही चंद्रम्म श्राव्छा नहीं लगता (श्रायीत जो चंद्रमा से सुन्दर है); प्यारी (के) सुखदायक लोचनों की छाया (की) इच्छा होती है (मन में यही इच्छा रहती है कि इसकी कृपा-दृष्टि सर्वदा बनी रहे)। पित, श्रव नित्य, जिसके लाल हाथों (को) पाकर (तथा) जिसके उत्तम साहचर्य (साय) को पाकर सुखी है (उसके साथ रहने में पित को श्रात्यंत सुख का श्रम्नमव होता है)।

श्रीष्म-पद्ध में :-- जिसके मिलते ही (श्राते ही) सुख समाप्त हो जाता है, घर में नहीं (मिलता है) अर्थात गरमी के कारण श्रव घर में चैन नहीं पड़ती है); शरीर (के) वस्त्र को फैलाकर ढाल देते हैं (जिससे कि पसीने से तर वस्त्र स्व जायँ)। जिसके आते ही चन्दन अञ्झा लगता है, नेत्रों के (लिए) पिय, सुखदायक छाया (की) इञ्झा होती है (अर्थात् नेत्र अब धूर देखना पसन्द नहीं करते, उन्हें छाया देखने की इञ्झा होती है)। श्रीष्म के (सूर्य की) अष्ठरण किरणों (को) पाकर पृथ्वी तपती है ('अविन तपति'), जिसके संयोग को पाकर रसीली (वस्तुएँ) सूखी हुई (हो गई हैं) (गरमी के कारण रसयुक्त वस्तुएँ शुक्क हो जाती हैं)।

अलंकार:-- श्लेष, प्रतीप।

द्र अर्थ :— सेनापित 'प्यारी' का वर्णन करते हैं अथवा 'कुप्यारी' का; (अपने) वचनों (के) पेच (से) (दोनों को) समान ही करते हैं (अपनी पेवीदी वाणी के बल से दोनों को एक-सा कर दिखाया है, प्रिय तथा अप्रिय स्त्री को एक ही कवित्त में वर्णित किया है)।

प्रिय क्री से पत्त में :— रूप देखते ही हृदय के समस्त रोगों ('गद')
(को) हर लेती है (जिसकी श्रोर देख देती है उसके समस्त रोग दूर हो जाते
हैं), (बड़ा) सुन्दर शूल है, कुछ कहते नहीं बनता (उसका सुन्दर स्वरूप लोगों के हृदय में भाला सुभने की-सी पीड़ा उत्पन्न करता है, लोग उसके सौंदर्य को देखकर विह्वल हो जाते हैं)। देवांगनाश्रों (का सा) स्वरूप (है), इसी कारण जो स्त्री पति को भाती (श्रच्छी लगती है), जिसके मुख की श्रोर देख ही देती है वह (श्रपने) मन (में) (उसे) वरण कर लेता है। (उसे) देखते ही रिसक् (व्यक्ति) के हृदय में कामोदीपन होने लगता है, (उसके) शरीर (का) तारुपय देखने से चित्त उसमें रत (हो जाता) है (सहृदय पुरुष उसके यौवन को देखने से ही उससे प्रीति करने लगते हैं)।

श्रिय स्त्री के पद्ध में :—देखने से गुष्धी का समस्त रूप हर लेती है (श्रत्यंत कुरू न है), (बड़ा) श्रच्छा श्रूल है, कुछ कहते नहीं बनता (स्त्री ऐसी कुरूपा है कि उसकी चितवन माले के चुमने की सी पीड़ा उत्पन्न कर देती है)। (उसके) श्रंग (में) सौंदर्य नहीं (है) ('श्रंग ना स्वरूप'), हसी से जो स्त्री नहीं भाती (देखने में श्रच्छी नहीं लगती), जिसका मुख देख लेती है (जिसकी श्रोर जरा भी देख लेती है) वह मन (ही मन) जलने लगता है (उसका कुरूप देखते ही लोग जल उठते हैं)। देखते ही सहदय (व्यक्ति) के चित्त में नहीं (श्राती) (सरस व्यक्ति की नक़रों में वह नितांत तुच्छ लगती है), तह (की)

नाप (बाला) शरीर ('तर नापौ तन') देखने से चित्त उतर जाता है (अर्थात् वृद्ध की भौति लंबी होने के कारण बहुत बेटंगी जँचती है, लोगों को बहुत अप्रिय लगती है)।

त्रलंकार:-श्लेष, त्रतिशयोक्ति।

दह् शब्दार्थः - धनी=पत्ति । बहसि= श्वाजी लगाकर २ कलह कर। भावती=भाने वाली, प्रियतमा । सेज = वरावरी ।

अर्थ:—सेनापित आश्चर्य के वचन कहता (है); देखो अपिय स्त्री प्रियतमा की बराबरी करती है (प्रिय स्त्री के वर्णन में ही अपिय स्त्री का वर्णन मिलता है)।

भावती-पत्त में :— चंद्र-मुखी समस्त दिन सुख ('कल') करती है हृदय (के) प्रया को पाकर सीधी हो जाती है (ग्रमीष्ट वस्तु को पा जाने पर सीधी हो जाती है)। श्रव (जिसका) सौंदर्य देखते ही मनुष्य (के) मन को श्रव्हा लगता है; जो (बात) हृदय में श्रव्हती है (हृदय को कष्ट पहुँचाती है) (उसे) कभी नहीं करती (है); (उसकी) शोभा देखने के (योग्य) है, स्त्री एक काम की भी नहीं है (श्र्यात् वह इतनी सुकुमार है कि उससे कोई काम काज नहीं हो सकता), पित से (प्रेम की) बाजी लगा कर (प्रीति कर) उत्साह-पूर्वक उसका श्रालिंगन करती है।

श्रन-भावती-पन्न में :—कलमुँही ('करमुखी') समस्त दिन (श्रीर)रात ('चौस निसा') भगड़ा ही किया करती है; जूते ('पनहीं') खाकर सीघी पड़ जाती है। प्रियतम को ('रमन कोंं') श्रव (जिसका) सौंदर्य देखने से नहीं श्रव्छा लगता; (स्त्री) जिस बात के लिए हृदय में हठ कर लेती है (उसे) कभी नहीं करती (श्रयात् यदि उसने कह दिया कि मैं श्रमुक कार्य नहीं कहाँगी तो फिर उस काम को वह कदापि ज़हीं करेगी, कहने-सुनने का उस पर कुछ भी श्रसर न होगा)। (जिसकी) शोभा देखने से (यह स्पष्ट हो जाता है कि वह) किसी काम की नहीं है; पित से भगड़ा कर (उस पर) लग पड़ती है (श्रर्थात् पित की मरम्मत करती है)।

श्रलंकार: - श्लेष।

६० शब्दार्थ: —नागा = १ त्रंभा, किसी काम को नियमित रूप से करने के बाद कुछ समय के लिए बन्द कर देना २ दूषित, बुरा । हरि = १ विष्णु २ सिंह । सूली = १ शिंव २ फींसी ।

हो जाते हैं) जिनकी आशाओं (को) तुम पूर्ण करते हो, तुम सर्वदा दिल्ला दिशा की गित (का) त्याग किए रहते हो (दिल्लाण दिशा की ओर कभी नहीं जाते हो)। सेनापित (कहते हैं कि) हे प्रिय! तुम्हारी हिन्ट एक सी नहीं (रहती) है, सब (लोगों को) दो ढंगों (से) देखते हो (अर्थात एक मनुष्य को तुम पहले धनी कर देते हो, किंतु कुछ काल बाद उसे ही दिरद्र कर देते हो; इससे स्पष्ट है कि तुम सब को दो दृष्टियों से देखते हो)। 'नील'(रूपी) निधि धारण करते हो (रखते हो), (अपना) निवासस्थान उत्तर (में) रखते हो; हे कुबेर! (तुम) आए हो, (तुम) अतुल संपत्ति (के, स्वामी हो।

कृष्ण-पत्त में :— स्वयं मैंने शिव से ('ईस सै') हठ कर (श्रर कै) (तुन्हें) प्राप्त किया (है), (किंतु) तुम वहाँ (श्रन्य स्त्रियों का) पालन करते हो (श्रीर) (उनसे) प्रीति मानते हो (हमारे परिश्रम की कुछ भी परवाह न कर तुम श्रन्य स्त्रियों में श्रनुरक्त हो)। वे लोग घन्य हैं जिनकी इच्छा तुम पूर्ण करते हो, तुम सर्वदा दिल्ए (नायक) की गति छोड़े रहते हो (श्र्यात् तुम श्रपनी सव नायिकाश्रों पर समान कृपा नहीं करते हो)। सेनापति (कहते हैं कि) हे मित्र! तुम्हारी दृष्टि एक सी नहीं (रहती हैं), सभी से दो ढंगों से पेश श्राते हो (दिल्य नायक के गुण तो तुम में हैं हो नहीं, श्रपनी नायिकाश्रों में से जिनको तुम प्यार करते भी हो उन्हें भी कुछ दिनों बाद भूल जाते हो। कभी उन पर कृपा करते हो तथा कभी उनसे रूठ जाते हो)। विभूति घारण करते हो (दिल्य शक्तियाँ रखते हो), नीला उत्तरीय वस्त्र (उपनी श्रयवा दुपट्टा) घारण करते हो; (हे कृष्ण !) (तुम) कुबेला (श्रयीत् बहुत बिलंब करके श्राए हो, तुम श्रमेक क्रियों ('धन') के पति हो (तुम्हारी श्रमेक प्रेमिकाएँ हैं हसी से तुम विलब करके श्राए हो)।

श्रलंकार :- श्लेष।

विशेष :— 'कुबेर'— ये रावण्य के शौतेले भाई माने जाते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने विश्वकर्मा से लंका बनवाई थी किंतु पीछे रावण ने इससे लंका छीन ली और इनको वहाँ से निकाल दिया। इन्होंने बड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने इन्हें इंद्र का भंडारी बना दिया और उत्तर दिशा का राजा बनाया। यद्यपि ये देवता माने जाते हैं किंतु फिर भी इनकी पूजा नहीं होती है

६३ शब्दार्थ :--गाँठ=१ गुरुथी, पेचींदी बात २ ईख में थोड़े-थोड़े

स्रांतर पर कुळ उभरा हुस्रा मंडल। परव = १ कथानक, वर्णन (जैमे महाभारत के पर्व) २ ईख में दो गाँठों के बीच का स्थान। पियूष = स्रमृत। सबन की = १ कान की २ श्रवण नच्चत्र की स्रथीत् जिस समय श्रवण नच्चत्र हो उस समय की (श्रवण = स्रश्विनी स्रादि नच्चत्रों में से बाइमवाँ नच्चत्र)।

त्र्यं: -- श्रापके बोल माह (तथा) पूस (मास) की ईख के समान मधुर जान पड़ते हैं।

बोल पत्त में:—जो गुरिययों (को) नहीं छोड़ते (मदा मर्म भरी बातोंसे युक्त रहते हैं) (श्रपने श्रामियाय को बाच्यार्थ द्वारा न प्रकट कर व्यंग्यात्मक दंग से व्यक्त करते हैं) तथा (जो) श्रानेक कथानकों से पूर्ण हैं (जिनमें श्रानेक प्रासंगिक घटनाश्रों का उल्लेख होता है) जैसे-जैसे श्रादि से श्रांत तक (उनकों कोई सुनता है) (वैसे-वैसे) श्रविक श्रानंद की दृद्धि करते हैं (जैसे-जैसे उन पर विचार किया जाता है वैसे-वैसे वास्तविक रहस्य का पता च नता है)। (जो) नाना प्रकार की कल्पनाश्रों द्वारा रच कर सुसज्जित किए जाते हैं (तथा) भली प्रकार श्रादर से बोले जाते हैं; हृदय (की) जलन श्रांत करने वाले (हैं) हृदय (के) बीच शीतलता उद्भुष्ण करते हैं; सेनापित (कहते हैं कि) संनार (ने) जिनको रसीला (कहकर) वर्णित किया है (जिन्हें लोग मधुर संभाषण कहते हैं), हृदय में पित्त (का) प्रकोप बढ़ने पर (श्रर्थात् कोच उसड़ने पर) जिनके (प्रभाव) से नहीं ठहरता (ऐसे मधुर बोल हैं कि कोधी व्यक्ति के कोध को हर लेते हैं)। (जिनके सुनने से) कानों की भूख (में) मानों श्रमृत बढ़ जाता है (श्रर्थात् जिन्हें एक बार सुन लेने से दुवारा सुनने के लिए कान लालायित रहते हैं)।

ईख-पन्न में :— जो ग्रंथियों (कां) नहीं छोड़ते (जिनमें गाँठों हैं), (जां) श्रमेक पोरों से युक्त हैं; ऊपर से लेकर जैसे जीसे नीचे की श्रोर (उनको चुहा जाता है) वैसे-वैसे (वे) श्रिषक रस बढ़ाते हूँ (नीचे को श्रोर बहुत रसीले हैं)। (जिन्हें) (जीग) सँमाल सँमाल कर छीलते हैं, भली प्रकार श्रादर से बोलते हैं (एक दूसरे से ईख चुहने का श्राग्रह करते हैं); (जों) तपन हरने वाले हैं (श्रीर) हृदय में शीतलता (उत्पन्न) करते हैं। सेनापित (कहते हैं कि) संसार (ने) जिनको 'रसीले' (कह कर) वर्णित किया है (जिन्हें लोग श्रत्यंत रस युक्त कहते हैं); पिन्त (का) प्रकोप बढ़ने पर जिन (कें) (प्रभाव से) नहीं ठहरता (श्रयांत जिनका सेवन करने से पिन्त का प्रकोर शांत हो जाता है)। (ईख चुहने से)

अवण की भूख (में) मानों अमृत बढ़ जाता है (अर्थात् लोगों की पाचनशक्ति ठीक हो जाती है और उनको खूब भूख लगती है)।

ग्रलंकार:--श्लेष।

६४ शब्दार्थ :— छतियाँ सकुच = १ उसका वस्थल संकुचित है (कसा हुन्ना है, उममें ढीलापन नहीं है) २ उसका वस्थल कुचों सहित है। पन = प्रण, हठ। बलमहि पाग राखें = १ बल-पूर्वक श्रार्थात् कस कर पगड़ी घारण करता है (अपनी पगड़ी को कस कर बाँघता है) २ प्रियतम को अनुरक्त रखती है। खन = स्रण।

ह्य शब्दार्थ:—तिमिर = १ ऋजान २ ऋाँखों में घुँघना दिलाई पड़ना, रात को न दिखाई पड़ना ऋादि ऋाँखों में होने वाले विकार। बेदन १ वेदों ने २ वैद्यों ने । बीच = १ तरंग २ मध्य । मंजन = स्नान ।

श्चर्थ :- गंगा-स्नान के पन्त में-(हृदय के) मैल को घटाता है, महान् श्रज्ञान नष्ट करता है, चारों वेदों (ने) बताया है (कि गंगा स्नान) उत्तम दृष्टि को बढ़ाता है (गंगा-स्नान से अंतर्देष्ट ख़ूब स्वच्छ हो जाती है)। शीतल सिलल (जल) पानी (में) सने हुए कर्प्र के समान (है) (स्प्रयति गंगा-जल इतना शीतल है जितना पानी में पिसा हुआ कपूर), सेनापति (कहते हैं कि) पिछले जन्मों (के) पुगयों के कारण ही मिला है (पूर्व-संवित अञ्छे कमों के फल-स्वरूप ही गंगा स्नान का शैभाग्य प्राप्त हुआ है)। (गंगा को महत्व) मन (में) कैसे आ सकता है (उसकी महिमा हृदयंगम नहीं की जा सकती है), (वह) आश्चर्य उत्पन्न करती है, (अपनी) तरंग (को) फूलों (से) सुशोमित करती है (मानों उसने) पीला वस्त्र घारण किया हो । पीले-पीले पुष्प गंगा में बहते हुए देख ऐसा जान पड़ता है मानों गंगा जी ने पीला वस्न घारण किया हो)। संसार (के) द्रःखों (को़) नष्ट करने को (जन्म-मरण ब्रादि के दुःख से निवृत्त होने को), (तथा) परब्रह्म के देखने को गंगा जी का स्नान श्रंजन के समान बनाया गया है (श्रर्थात् जिस प्रकार श्रंजन के लगने से श्राँखों की ज्योति बढ़ जाती है श्रीर सांसारिक वस्तुएँ मली प्रकार दिखलाई पड़ती हैं वैसे ही गंगा-स्नान से संसार द्वारा मुक्ति मिल जाती है और ब्रह्म के दर्शन मिलते हैं)।

श्रंजन-पच्च में :—(श्रांखों के) मैल को छाँटता है, महान् तिमिर (की) मिटाता है, उत्तम डिष्ट को बढ़ाता है, चार वैद्यों ने (भी) (यही) बतलाया है

कपूर (से) सम (मात्रा में), प्रीति ('रस') (से), श्रीतल जल (में) सना हुत्रा है, सेनापित (कहते हैं कि) पूर्व-जन्म (के) पुर्य से ही (ऐसा अंजन) मिला है (इसका महत्व) कैसे समभ्त (में) आए, (यह) आश्चर्य उत्पन्न करता है; (आंख के बीच (की) फूली तक वहा देता है ('रसावै') (अन्य विकारों को नष्ट करने के साथ ही साथ आँख की फूली को भी घीरे-घीरे वहा देता है), तथा पीतल (के) बरतन में रक्खा गया है।

श्रलंकार:-श्लेष, उत्प्रेचा।

६६ शब्दार्थं :—रोजनामे = रोजनामचे (रोजनामचा = वह वही जिसमें नित्य-प्रांत का हिसाब-िकताब श्रथवा रोज का किया हुन्ना काम दर्जं किया जाता है)। सेस = शेषनाग २ जमा से खर्चं घटा देने के बाद तहबील में जो बाकी बच जाय। पुर = १ लोक, सुवन २ नगर, शहर। कोटा = बड़ी कोटरी, भांडार। सुरति = स्मरण, सुध, चेत। बानिये = १ वाणी से श्रपनी किवता द्वारा २ विनये को। हुँडी = "वह पत्र या कागज जिस पर एक महाजन दूसरे महाजन को, जिससे लेन-देन का व्यवहार होता है, कुन्न रुपया देने के लिए लिखकर किसी को रुप्ये के बदले में देता है। 'चेक'।

श्रथं:—राम-पन्न में — जिसके रोजनामचे (को) शेषनाग (श्रपने) सहस मुखों (से) पढ़ते हैं; पद्यपि (वे) उत्तम बुद्धि के सागर हैं (वड़े बुद्धिमान् हैं), (तथापि) (वे) पार नहीं पाते (शेषनाग भी राम के गुणानुवाद करने में समर्थ नहीं हैं)। कोई महापुरुष जिसकी बराबरी को नहीं पहुँचता; श्राकाश (तथा) जल-स्थल (में) (वह) विचित्र गति वाला व्याप्त रहता है (ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ राम व्याप्त न हों)। प्रत्येक लोक के लिए (उसके पास) श्रसंख्य मांडार हैं, (श्रावश्यकता पड़ने पर वह), वहाँ स्वयं पहुँच जाता है, साथ में चेत-वाला (होशियार) साथी नहीं (रहता) (उसे श्रकेले ही समस्त लोकों की देख-माल करनी पड़ती है, सहायता के लिए बहुत से सहायक रखने की भी श्रावश्यकता नहीं पड़ती)। जिसकी हुँडो कभी नहीं फिरती (जिसकी श्राज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होता है, जिसकी समस्त इन्ह्राएँ पूर्ण हो जाती हैं), (उसे हम) वाणी द्वारा वर्णित करते हैं; वही सीता रानी का पति, सेनापित का महाजन है।

साहु-पत्त में :- जिसके लेखे (रोजनामचे) में (नित्य) सहस्रों (की)

चाहे (कोई) उत्तम बुद्धि का सागर ही (क्यों न) हो, (उसका) मुल (ले ले को) पढ़ कर समाप्त नहीं कर पाता। कोई साहूकार जिसकी बराबरी को नहीं पहुँचता। श्राकाश (तथा) जल-स्थल में (अर्थात् सर्वत्र) (वह) विचित्र गति वाला व्याप्त रहता है (सर्वत्र ही उस साहूकार की की कि किती रहती है)। प्रत्येक नगर के लिए (उसके यहाँ) श्रमंख्य कोठियाँ बनी हुई हैं; वहाँ (वह) स्वयं पहूँच पाता है, साथ में होशियार साथी नहीं (रहता) (महाजन इतना बुद्धिमान् है कि बिना किसी सहायक के, वह स्वयं श्रपती कोठियों में जला जाता है)। (हम) (उस) बिनए का वर्णान करते हैं जिसकी हुंडी कभी नहीं लौटती है।

श्रलंकार :---रूपक-प्रधान श्लेष।

विशेत: — हुंडी फिरना = जिपकी हुंडी पर महाजन रुपया न देना स्वीकार करे वह देशालिया समभ्का जाता है। कि वी महाजन की हुंडी फिरना उसके लिए बड़े श्रपमान की बात समभ्की जाती है।

## दूसरी तरंग

र श्रमियारे = नुकृति, पैने । उरारे = िकसी की ओर शीघ्र ही आकृष्ट होने वाले । सिरात है = शीतल हो जाता है ।

हेति = संबंधी। सेनापित ज्यारी जिय की = सेनापित कहते हैं कि चितवन ही हृदय की हुवता है, इसी को देख कर हृदय में साहस रहता है।

४ वोट = दुर्ग, किला । तमसे =पापी । तरल = चंचल ।

६ किसलय = नया निकला हुआ पत्ता। भाँई = परछाई। अलकत (सं० अलक) = लाख का बना हुआ रंग जिसे क्षियों पैर में लगती हैं, महा-वर। भाँई नाहि जिनकी घरत... इ० = महावर चरणों की स्वाभाविक ललाई को नहीं पा सकता है। दिनकर सारथी = सूर्य का सारथी अहण (लालिमा)। आरकत (सं० आरक) = लाल। आसकत = जुब्ब, मोहित।

७ कालिंदी की घारा निरधार है अधर = नायिका के खुते हुए देश ऐसे जान पड़ते हैं मानों अंतरिक्त में निराधार यमुना की घारा लटक रही हो। गन श्रिल के घरत...... लेस हैं = भ्रमरों के समृह केशों की थोड़ी सी सुंदरता भी नहीं रखते हैं। श्राहराज = शेषनाग। सिखंडि = मयूर की पूँछ। इन्द्रनील कीरति कराई नाहिं ए सहैं = नीलम के कालेपन की कीर्त्ति को ये नहीं सहते हैं श्राधीत् नीलम से भी श्राधिक काले हैं। हिय के हरष-कर = हृदय को प्रसन्न करने वाले। सटकारे = चिकने श्रीर लंबे।

द जोबनवारी = यौवन वाली । ही = थी । बन वारी = वन में रहने वाली । बनवारी = कुष्ण । तेरी चितवान ताके..... बनिता के = ताकने पर (देखने पर) तेरी चितवन स्त्री के चित्त में चुम गई। बनि = बन-उन कर, सज-धज कर । मया = प्रम । निकेतन की = घर की । मीनकेतन = कामदेव । अन-वरत = लगातार । बरत = ब्रत, संकल्प । वाके और न बरत = तुमें छोड़ उसे और किसी के पाने की इच्छा नहीं है । नव रत = नया प्रम ।

ध हवाई = १ हवा २ बान, एक प्रकार की आतशवाज़ी। लागती = १ लगती है २ जलाती है। सेनायित स्थाम.....सहाई है = तुम्हारे आने की अविध की आशा ने सहायक होकर बहुत दुःख दिया है। तुम्हारे आने की आशा से पहले तो कुछ सहायता मिली किंतु पीछे तुम्हारे न आने से मुक्ते बहुत व्यथा सहनी पड़ी। हम जाति..... आ बलाई है = हम अवना जाति की हैं, सर्वदा निर्वल रहती हैं। जो तुम लगाई... .. ह० = जिस आग रूपी लता को तुमने जमाया था, जिसकी तुमने रचा की थी, उसी को कामदेव ने जला दिया है।

१० कुंद से दसन धन = स्त्री के दाँत कुंद पुष्प के समान हैं। कुंदन = उत्तम सुवर्षों। कुंद सी उतारि धरी = स्त्री तोड़े हुए कमल के पुष्प के समान है।

११ रही रित हू के उर सालि = रित के हृदय में भी चुभ रही है;
त्रपने सौंदर्थ के कारण रित के हृदय में भी ई्र्षा उत्पन्न करती है। दुरद =
हाथो। भरपूरि = परिपूर्ण। पिहरे कपूर-भूरि = शरीर पर कपूर का लेप किए
हुए है। नागरी = नगर में रहने वाली, प्रवीण खी। श्रमर-मूरि = श्रमर कर
देने वाली जड़ी। नागरी श्रमर-मूरि.....इ० कामदेव की पीड़ा से शांति
देने के लिए खी श्रमर-मूरि के समान है; वह काम-पीड़ा को नष्ट करती है।
मृग-लंकुन = चंद्रमा। मृग-राज = सिंह। मृगमद = कस्तूरी।

१२ अलक = मस्तक के इधर-उधर लटके हुए बाल। श्रील = "वह

वस्तु या व्यक्ति जो दूसरे के पास जमानत में उस समय तक रहे, जब तक उसका मालिक वा उसके घर का प्राणी उस दूसरे स्नादमी को कुछ रुपया न दे या उसकी कोई शर्त पूरी न करें ? स्थानापन व्यक्ति । मैंनका न स्रोल जाकी......इ० = जिस स्त्री के स्थानापन वेखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मेनका उसकी स्थानापन नहीं हो सकती है स्रर्थीत् वह उसके बराबर नहीं है।

१५ कुल-कानि = वंश-मर्यादा । भरियत हैं = कठिनता से व्यतीत करती हैं । कानाबाती = कानाफूसी । कानाबाती हैं करत = नायक से प्रेम हो जाने की चर्चा एक दूसरे से करते हैं । घाती = घातक, संहारक । रंग = श्रामोद-प्रमोद!

१६ नैंन तेरे मतबारे...... इ० = तेरे मतबाले नेत्र मेरे मत के नहीं हैं, मुक्क से सहमत नहीं हैं।

१७ लोयन सवन कौं = लोगों के कानों को । चेटक = जादू।

१८ प्रीति करि मोही.... ... इ० = वहती मुक्तसे प्रेम कर मुक्ते मोहित कर लेते हो किंतु बाद में मेरी इच्छा श्रोंको श्रपूर्ण रख कर मुक्ते तरसाते हो। श्ररकसी = श्रालस्य।

१६ विवि = दो | वैसौ करि.....विवि देह = तुमने पहले तो ऐसा प्रेम किया मानों हम दोनो दो शरीर धारण किए हुए एक ही प्राण खते हों। ताते = गरम | सिराइही = श्रीतल करोगे | निरधार = निश्चय |

२० अमरण = कोष । कीजै आस ..... मानियै = जिससे कुछ आशा की जाती है उसका कोघ भी सहा जाता है (हम तुमसे प्रेम की आशा करती हैं इसीसे तुम्हारे कोघ को भी सहती हैं)।

विशेष:-- स्रांतिम चरेण की गति विगड़ी हुई है।

२१ मिश्रयाती = मध्यवर्ती ।

२३ सेन।पित मानों...... राख्यों है = नायिका के नेत्रों से अशु घारा वहने के कारण दोनो कुच जलमना हो गए हैं; ऐसा जान पड़ता है मानो उसने ियतम के दर्शन पाने की इच्छा से शिव की दो मूर्तियों को जा भग्न कर रक्खा है जिससे शिव जी पूजा से प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर दें।

२४ मई ही समि बार सी = सायंकाल हो चला था, संध्या हो गई

थी। कहत अधीनता कौं... ....इ० = जिसके नेत्र प्रियतय से मिल कर हृदय की प्राधीनता की सूचना दे देते हैं — नायिका के कामोतस होने का मेद प्रकट कर देने हैं तथा: उसके लिए स्वयं सिफारिश भी करते हैं। आरसी = शीशा। श्रार सी = श्रनी के समान।

## २५ विंव=कुँदर ।

२६ जल जात = कमल । पात = पाता है । पात की = पापी । काम
भूप तोवत सो जागत है = मुग्धा नायिका काम देव से अनिभ होते हुए भी
कुछ कुछ परिचित होने लगी है । अथौत = अस्त हो रही है । भाँहें = छाया,
भलक । भाँहें पाई परभात की = मुग्धा नायिका में शेशव रूपी रात्रि का
अर्थत हो रहा है तथा यौवन रूपी दिन का उदय हो रहा है; इस वयः संघि के
अवसर पर नायिका की छवि प्रभात काल की सी है ।

२० विरति = उदाधीनता । परन-साला (सं० पर्या-शाला) = पत्तों की बनी हुई भोपड़ी । पंचाणिन = एक विशेष प्रकार की तपस्या जिसमें तपस्या करने वाला अपने चारों ओर अभि जला कर दिन में धूप में बैठा रहता है। संजम = इन्द्रिय-निम्रह । सुर्धत = ध्यान । सौक = एक सौ । जप-छाला = माला जपने के कारण पड़े हुए उँगिलियों के छाले ।

२८ जातरूप भूषन ....... मुहाति है = मुवर्ण के आभूषणों को पह-नने से तेरे कौंदर्य की वृद्धि नहीं होती क्योंकि तेरा वर्ण मुवर्ण से भी अच्छा है।

३० सयाना = चतुराई।

३१ जाउक = महावर । परतळ्ळ = प्रत्यत्त । श्रळ्ळ = श्रच्छी प्रकार से । श्रारसीलै= श्रलसाए हुए । श्रारसी = शीशा ।

३१ नख-छत = नाखूनी द्वारा किया हुन्ना घाव । कहा है सकुच मेरी = मेरे जिए तुम्हें क्या संकोच होता है । खौरि = चंदन का टीका १

३६ मृगमद = कस्त्री। ऋषित 🛂 श्याम वर्ण की।

३० नग मनी के = रत ग्रीर म ग्यों के । जाके निरखत खन बढ़ें ......इ० = जिसको देखते ही कामदेव हुद्य में अधिक पीड़ा उत्पन्न करने लगता है, रित की इच्छा बढ़ जाती है तथा सुख अधिक होता है।

४२ लोल — चंचल । कपोल — तरंगें । पारावार — समुद्र । पटबास — वह वस्तु जिससे बस सुगंधित किया जाय ।

४३ अरग = अलग । अरगजा = कपू<sup>र</sup>र, चंदन आदि द्वारा तैयार

किया हुआ शीतल लेप। मार = कामदेव। प्रीतम श्ररग जातें ... मार कौं = प्रियतम का वियोग है इसी से श्ररगजा से शीतलता नहीं होती श्रीर काम जबर प्राणा लिए लेता है। घनसार = कपूर। घन = लोहारों का बड़ा ह्थौड़ा जिससे वे गरम लोहा पीटते हैं। सार = लोहा।

४४ हाला = मदिरा । हाला मैं हलाइ = मदिरा में मिला कर । हलाहल = भयंकर विष ।

४५ कोजै ताही सौं स्थान ... .. इ० = जो चतुर कहलाती हैं, श्राप उन्हों से चतुराह की बातें किया की जिए।

४६ गंधसार = चंदन । हिब = वह सामग्री जिसकी हवन करते समय श्राहुति दी जाय । ऐन = बिलकुल, उपयुक्त । मैंन रिव है = कामदेव रूपी सूर्य है । ही-तम = हृदय का श्रंधकार ।

४६ तनसुख=एक प्रकार का बढ़िया फूलदार कपड़ा । सारी= साड़ी । किनारी=पाढ़ । मंडल = वर्षा ऋतु में चंद्रमा के चारों श्रोर पड़ने वाला घेरा, परिवेश ।

५० काम-केलि-कथा = रित-क्रीड़ा का वर्णन । कनाटेरी दै सुनन लागी = कान लगा कर सुनने लगी है। केलि = खेल कृद।

५२ रवन = स्वामी। ताही एक रित उन ..... पल कल गए हैं = तुम्हारे गुणों को पल भर मधुर ध्वनि के साथ गाने पर उस रात्रि को नायिका शोड़ी देर के लिए सो सकी।

५४ गाइन=गवैया। ताल गीत विन ...... श्रलापचारी है = गायक लोग श्रपना गीत प्रारंभ करने के पूर्व उस राग के स्वरों को भरते हैं जिसका गीत उन्हें गाना होता है। इसका उद्देश्य किसी राग विशेष के स्वरूप को चित्रित करना होता है। इसे श्रलाप कहते हैं श्रीर इसमें गीत के शब्दों तथा ताल श्रादि का कोई बंधन नहीं रहती है। ऐसी श्रलापों में राग के शुद्ध स्वरूप के दर्शन होते हैं। कृत्रिम श्रंगारों से विहीन नायिका केवल श्रपने स्वामाविक स्वरूप में इस प्रकार शोभित हो रही है जैसे किसी गायक की श्रलाप।

प्र इन्द्रगोप=बीरबहुटी।

५७ पौति = काँच की गुरिया।

प्रत श्रमोग=शोक-रहित, श्रुम। जग-मिन = मंगर में सर्वश्रेष्ठ। सो पैग सेनापित है = ऐसे चलती हैं जैसे कोई इग नाप रहा हो, सँभाल कर कदम रखती जा रही है। लाइक = योग्य। सची सील-गति .. ...इ० = उसका आचरण सच्चा है, उनमें बनावट नहीं है इसी से वह इंद्राणी ('सची') सी जान पड़ती है। उन बाल मित हारी निद्रा = उस नासमफ ने तुम्हारी निद्रा हर ली है। नाहिं नैक रित...इ० = उसके हृदय में तुम्हारे प्रति थोड़ा भी अनुराग नहीं है इसी से तुम्हारे प्रस्ताव के उत्तर में 'नहीं' कह दिया करती है। न दरप धारो .. कीनी नव नित है = दूती रूठे हुए नायक को समफाती है कि नायिका एक तो नासमफ है दूसरे तुम्हारे प्रित उसके हृदय में कोई विशेष अनुराग भी नहीं है अतएव तुम्हें इस अवसर से लाभ उठाना चाहिए। हे प्रिय व्यक्ति ! तुम अहंकार छोड़ दो और सादर उसके यहाँ जाओ। नायिका का यौवन बढ़ती पर है, वह पूर्ण-यौवना हो रही है तथा उसने नया कफान भी किया है अर्थात् तुम्हारी और उसका ध्यान किर से गया है इसी से तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए।

प्र जी सुख बरस की है = जो सुख की वर्ष करने वाली है, सुख देने वाली है। गूजरी = पैरों में पहनने का एक श्रामृषण । मान गूजरी मनक = रत्न-जटित गूजरी की भनकार करते हुए। गूजरी = गुजरी जाति की स्त्री, ग्वालिन। बनक बनी = सजधज के साथ। नंद के कुमार वारी = कृष्ण वाली श्रर्थात् कृष्ण की प्रेमिका। बारी = वाला कम उमर वाली। मारवारी = मारवाड़ी। नारि मार व'रो हैं = वामदेव की स्त्री श्रर्थात् रित है।

६४ बिलोचन = नेत्र | जोरावर = बत्तवान् | नेह-ऋंदू = स्नेह रूपी जंजीर | पंकज की पंक में ..... मससान्यों है = मेरे नेत्र प्रिय के कमल रूपी मुख की शोभा के बीच में जा फँसे | मैंने ऋपने मन रूपी हाथी को नेत्रों को निकाल लाने के लिए मेजा | किंदु मन भी प्रेम के फन्दे में उलक्क गया | मैंने कमल रूपी मुख की शोभा के कीच में ∤मन को हाथी के समान चलाया ऋौर उसे लौटाने का प्रयत्न किया | इसकी फल यह हुआ कि अब तो नेत्रों के समेत मन भी उक्त कीच में धँस गया | तात्पर्य यह है कि अब मैं मन तथा नेत्र दोनों से ही हाथ धो बैठी ।

६५ मल्हावित है = पुचकारती है । होरिल = नवजात बालक ! पयपान = दुग्ध-पान ।

६६ मानद = मान देने वाले । ही = थी । जाके बड़े नैंता बैनी = जिसके बड़े नेत्र बातचीत करने वाले हैं, हृदय के भाव को दूसरों पर प्रकट करने में समर्थ हैं। मैंना-बैनी-मैना पत्ती के समान बोलनेवाली, मिष्टभाषी। सैना-बैनी सी करति है - नेत्रों के इशारों से बातचीत करतीं है।

७० अंगना = अब्छे अंग वाली स्त्री, कामिनि । नाहै = पित को। अंगना = आंगन । वसुधारित है = यह पृथ्वी की रित हैं।

७१ दरपक (सं० दर्पक) = कामदेव। ऐसे जैसे लीने संग दरपक रित है = तुक्ते पाकर वह तेरे पास इस प्रकार शोभित होगी जैसे कामदेव को साथ में लिए हुए रित शोभित होती है। अर पकरित है = हठ करती है। जातै सब सुखन की ...... इ० = जाते ही समस्त सुखों की राशि अपरित कर देती है।

७२ बागी = "श्रंगे की तरह पुराने समय का एक पहनावा, जामा"। बागी निस-बासर सुधारत हो..... सुरत हो = खंडिता नायिका श्रपने पित से कहती है कि तुम सदा श्रपना बागा सँमाला करते हो, रात्रि में उस स्त्री के यहाँ रह कर रित-कीड़ा करते हो। दे के सरबस भरमावत हो उनें= उन्हें सब कुछ देकर गौरवान्वित करते हो। मेरो मन सरबस ............ १० = भूठी बाते कह कर मेरे समस्त मन को भटकाया करते हो। सादर, सुहास, पन ता हा को करत साल = श्रादर सहित प्रसन्निच होकर उसके हृदय की इच्छाश्रों की पूर्ति करते हो। सादर सुहासपन ताही को करत हो = उसे समाहत कर उसी को प्रकृत्वित्त करते हो। मानी श्रनुराग ... घरता हो = उसे समाहत कर उसी को प्रकृत्वित्त करते हो। मानी श्रनुराग ... घरता हो = उसे का श्रनुराग मानते हो, उसी से प्रीति करते हो; मस्तक पर महावर लगाए हुए हो, ऐसा जान पड़ता है मानो यह उसके हृदय का ('उर कोंं') महान ('महांं') श्रनुराग है जो तुमने धारण कर रक्ला है (प्रीति श्रथवा श्रनुराग का रंग लाल माना जाता है)।

७३ पारिन = पानी रोक ने वाला बाँध या किनारा, मेड़। लागी आस-पास . जाति है = जलाशय के चारों श्रोर मेड़ बनी हुई है जो उसे चरों श्रोर से घेरे हुए है। पंचवान = कामदेव। वैस वारो = उमर वाली। विन = बन-ठन कर। ग्राम = संगीत में सात स्वर माने जाते हैं इन सात स्वरों के समूह को ग्राम श्रयवा सप्तक कहते हैं। ग्राम तीन होते हैं — र मंद र मध्य तथा ३ तार। सबसे ऊँचे स्वरों के सप्तक को तार सप्तक तथा सबसे धीमें स्वरों के सप्तक को मंद सप्तक कहते हैं। जिस सप्तक के स्वर न तो बहुत घीमें हों श्रीर न बहुत ऊँचे ही हो उसे मध्य सप्तक कहते हैं। तान = कई स्वरों को

गीत से दुगनी अथवा तिगुनी लय में कह कर पुनः गीत के सम पर मिलने को तान लेना कहते हैं। रही तानिन मैं बिस... ह० = अनेक प्रकार की तानें लेने में तल्लीन है। ताल में कोई मूल नहीं करती है। तान समाप्त होने पर पुनः सम पर मिल जाती है। सेनापित मानों रित, नीकी निरस्त अति = सेनापित कहते हैं कि वह मानो रित है, देखने में अत्यंत सुन्दर है। सुरेस बनिता = इंद्र की स्त्री सची।

७४ भासमान= चुतिमान् । सोभत हैं ...... बरनत के = वर्णन करने में युतिमान् श्रंग शोभा पा रहे हैं; नायिका का कांतिमान् शरीर शोभित हो रहा है। कीब = इस शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। संसवतः यह 'की' तथा 'श्रव' को एक करके गढ लिया गया है। 'कविच-रताकर' में इस प्रकार के कुछ श्रन्य शब्द भी पाए जाते हैं = जौब (जौ + श्रब), तेब (ते + श्रव)। ताकी तरुनाई .....ब्रनत के = श्रव नायिका की युवावस्था तथा निपुणाई स्रादि का वर्णन उसकी ऋर्थात् नायक कृष्ण की सभा में समान रूप से हुआ - सब ने समान रूप से उसके रूप तथा-गुगा की प्रशंसा की। पेंचन ही=युक्तियों द्वारा ही। बरलभा=प्रिय स्त्री। पाए फल बरलभा, समान बर न तके = ग्रपने परिश्रम के फल-स्वरूप कृष्ण ने प्रिय स्त्री को प्राप्त किया: देखने पर कोई दूसरी स्त्री उसके समान श्रेष्ठ नहीं है। बहुत खोजने पर भी नायिका के समान रूपवती स्त्री नहीं देखी जाती है। दिन-दिन प्रीति नई ......ं बरन तके = नायक-नायिका की प्रीति बढ़ती ही गई; नायका के बाँई स्त्रोर सुशोभित होने के कारण कृष्ण के वाम भाग की कांति श्रनुपम हो गई: वर्ण को देखने पर वह नायिका की कांति के समान प्रतीत होती है श्रर्थीत कृष्ण तथा नायिका का वर्ण एक ही प्रकार का है।

# तीसरी तरंग

२ धीर=मंद | सत = सैकड़ों ।

३ कुटज = एक जंगली पेड़ जिसके पुष्प बड़े सुन्दर होते हैं। घन = बहुत श्रिषक । चंपक = चंगा । फूल-जाल = पुष्पों के समूह । आछे श्रील श्रक्षर = सुन्दर भीरे श्रक्षरों के समान जान पड़ते हैं। जे कार जके मित्त हैं = भीरे मतलब के साथी हैं; मकरंद के लोभ से ही वहाँ एकत्रित हुए हैं। कागद

रंगीन मैं......किवत्त हैं = विविध वर्णों के पुष्पों पर बैठी हुई भौरों की पंक्ति को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चतुर वसंत ने, रंगीन काग्रज पर, कामदेव रूपी चक्रवर्ती राजा के पशक्रम को वर्षित करने वाले कवित्त लिख दिए हों।

४ केसू = टेसू, पलाश । विसाल = सुन्दर श्रीर भव्य । संग स्याम रंग ... इ० = टेसू के पुष्प गुच्छों में फूलते हैं । ये गुच्छे घुं डियों से निकलते हैं । युं डियों का रंग गहरा कत्यई होता है, किंतु दूर से देखने पर काला जान पड़ता है इसीस किन ने 'संग स्याम रंग मेटि' लिखा है । टेसू के पुष्प काली घुं डियों के साथ ऐसे जान पड़ते हैं मानो उनका एक सिरा स्याही में डुवो दिया गया हो । श्राधे श्रन-सुलिंग...परचाए हैं = लाल लाल पुष्प काली घुं डियों तथा पुष्पों पर बैठी हुई अमरावली के साथ ऐसे जान पड़ते हैं मानों कामदेव ने वियोगियों को जलाने के लिए क्वैला सुलगाया हो । लाल पुष्प क्वैलों के जले हुए श्रंश से जान पड़ते हैं तथा काली घुं डियों के गुच्छे बिना जले हुए क्वैलों के सहश प्रतीत होते हैं ।

भू सेनापित साँवरे की ......बिहाल है — फूला हुआ रसाल प्रिय की मूर्ति की प्रीति ('सुरित') का स्मरण करा कर विद्योगियों को बेचैन कर डालता है। दिछन पवन — मलयानिल। एती ताहू को दवन — प्रिय के विदेश में होने के कारण मलयानिल भी इतनी गरम जान पड़ती है। प्रवाल — मूँगा। जऊ यद्यपि। साल — इन्ह्या। जऊ फूले और साल ... इ० — यद्यपि प्रवाल आदि अन्य अनेक द्वा फूले हुए हैं किंद्र रसाल (अाम) हृदय को सालने वाला है (छेदने वाला है अर्थात् पीड़ा पहुँचाने वाला है) ('रसाल' से प्रिय का स्मरण हो आता है इसी से वह विशेष दुखदाई है)।

६ विराव = कलरव | सुरत-सम-सीकर सुभाव के = रित के परिश्रम से उत्पन्न स्वामाविक पसीने की बूँदें | श्रनुकूल = विवाहिता स्त्री में ही श्रनुरक रहने वाला नायक | सीसफूल = श्रिर पर पहनने का एक श्रामूषण | पाँव-देऊ = वस्त्र श्राद जो श्रादर के लिए किसी के मार्ग में विद्याया जाय |

७ देखिए पहली तरंग कवित्त सं० ५६।

८ मना = ब्रहंकार । राचै = रंग जाते हैं, ब्रनुरक्त हो जाते हैं ।

६ ऋञ्छिन = शीवता-पूर्वक ।

१० तल=नींचे का भाग। ताल=ग्राला। जल जंत्र=फौहारे ग्राहि की भौति के जल के यंत्र। सुधा=चूना। ऊँचे ऊँचे ग्राटा......इ०=ऊँचे महलों को चूने से पोता कर दुरुस्त कर रहे हैं। सार = उत्तम, अष्ठ। तार = बहुत अर्च्छा मोती। सार तार द्दार...... इ० = उत्तम मोतियों की मालाश्रों को मोल लेकर रख रहे हैं। सीरे = श्रीतल।

११ वृष को तरिन = वृष राशि के सूर्य । तचित घरिन = पृथ्वी तपती है। क्रारिन = ताप । सीरी = शीतल । पंथी = पिथक । पछी = पची । नैंक दुपहरी के दरत = दोपहर के थोड़ा दलने पर श्रयीत् लगभग दो बजने पर । धमका = ऊमस । होता धमका ... खरकत है = ऐसी विकट ऊमस होती है कि कहीं पत्ती तक नहीं हिलती । मेरे जान पौनों ... ... बितवत है = मेरी समभ में ग्रीष्म की भीषण ताप से थक कर हवा भी किसी शीतल स्थान में बैठ कर एक घड़ी के लिए विश्राम कर रही है।

विशेष:—'घमका' के स्थान पर अनेक स्थानों में 'घमका' शब्द का प्रयोग सुना जाता है किंतु 'कवित्त-रत्नाकर' की समस्त पोधियों में 'घमका' शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। अतएव इस शब्द को इसी रूप में रक्खा गया है।

१२ दिनकर = सूर्य । लाग्यो है तवन = तपने लगा है । मृतलो = पृथ्वी को भी। मानों सीत काल ... घराइ कै = भीषण गरमी के कारण शीत-लता केवल तहलानों में मिलती है; मानो विधाता ने शरदत्रपृतु में शीत रूपी लता के जमाने के लिए पृथ्वी के भीतर, बीज रूप में, थोड़ी सी ठंडक रख छोड़ी है, जैसे किसान अन्न के बीज को पृथ्वी में गाड़ कर रखते हैं। ब्रह्मा ने भविष्य के विचार से ही तहलानों में थोड़ी ठंडक बचा रक्खी है जिसमें शीत का अस्तित्व ही संसार से न उठ जाय।

१४ उसीर = खस । बाम = इसी । सोइ जागे जानें ...... कहत है = गरमी के दिनों में बहुत अधिक सो जाने के बाद कभी कभी जब गोधूली के लगभग नींद खुलती है तो बहुधा सोने वाले को ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो सबेरा हो गया हो । दूसरे दिन के अमु से प्रातः काल किए गए कायोंं को यह पिछले दिन का समभने लगता है; जिन बातों को उसने सबेरे ही किया था उनके सबंध में इस प्रकार कहता है जैसे उन्हें कल किया हो ।

१५ भार = भाड़ । ब्योम = त्राकाश । त्रातवाई = त्राग लगाने वाला । पुट-पाक = किसी चातु त्रादि की भस्म बनाने के लिए वैद्य लोग उसे मिट्टी के मुँद्दन्द बरतन में रखकर त्राग में पकाते हैं । पुट-पाक सौं करता है = ग्रीष्म की भीषण गरमी: पड़ रही है, मानो जेठ सारे संसार का पुट-पाक सा बना रहा है।

१६ तापकी = ताप वाला। मानों बड़वानल सों ...... इ० = जेठ की ताप के कारण शरीर अगिन के समान जल रहा है किंतु अषाढ़ के आगमन से शरीर में शीतलता का भी संचार होने लगता है। शरीर पर इन दोनों का संयोग एक ही समय देख कर ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र बड़वभिन सहित जल रह है।

१७ सैनी सीरक उसीर की = शीतल खस की टहियों की श्रेणी। पटीर = एक प्रकार का चंदन। छिरकी पटीर — नीर... इ० = स्थान स्थान की टहियाँ चंदन के कीच द्वारा छिड़की गई है।

१८ देखिए पहली तरंग कवित्त सं० ५३।

१६ देखिए पहली तरंग कि वत्त सं०५०।

२१ काम घरे बाड़......इ०=कामदेव ने तलवार, तीर तथा जम-खाड़ पर सान रक्खा है। गाड़ = संकट।

राशि २ कमान । खग = १ सूर्य २ पत्नी । पोत = १ पारी २ पत्नी का छोटा बच्चा । कोबिद = विद्वान् । गोत = समूर्य । धनुर्प कौं पाइ .....पोत हैं = १ धन पार्शि में सूर्य तीर की भाँति शीव्रता-पूर्वक चला जाता है अर्थात् सूर्यां स्वाचित्र को जाता है । जब देखो तब रात ही है, दिन को अपनी पारी ही नहीं मिलती सर्वदा रात्रि का ही प्रभुत्व दिखलाई देता है २ पत्नी धनुष को देखकर तीर मे ऐसे भग जाता है मानो रात्रि हो रही हो और उसे अपना बच्चा न मिल रहा हो । यातें जानी जान......हं = ग्रीष्म तथा शीत अपना बच्चा न मिल रहा हो । यातें जानी जान पड़ता है कि जेठ माल में सूर्य सहस्र कर वाले रहते हैं किंद्य पूस में वही सूर्य हजार चरणों वाले हो जाते हैं ।

२५ पाउस = वर्षा ऋतु । त्रांत = दूसरी जबह, अन्यत्र । तरजत है = धमकाता है । लरजत तन-मन = मन तथा शरीर कामदेव के भय से काँपे जाते हैं । रग = आमोद-प्रमोद । किलाकी = बेचैनी, दुःख । केका = मार की बोली । एकाके = (एकाका) अकेला ।

विशेष :— 'कृपाउस'— 'पाउस' के जोड़ पर कवि ने 'कृपाउस' लिख दिया है। इसी प्रकार झंतिम पिक में 'केका के' के जोड़ पर 'एका के' रख दिया है। शब्दालंकारों की अरयधिक रुचि के कारण कुछ ब्रजभाषा के कवियों ने शब्दों के मनमाने रूप रख दिए हैं।

२६ कलापी = मोर । सीकर ते सीतल ...... इ० वायु के भोंकों के कारण जल-बिंदु शीतल लगते हैं।

२७ खगवारौ = गले में पहनने का एक गोल आमूषण, हँसली। त्रिविध वरन परची......इ० = वर्षा रूपी बधु, विविध आमूषणों से सुसिज्जत होकर, सावन रूपी प्रियतम से विवाह कर रही है। त्रिविध (लाल, हरे तथा पीले) वर्णों से युक्त हूंद्र धनुष ऐसा जान पड़ता है मानो वह, लाल तथा पन्ना (हरे रंग का) से जड़ी हुई सुवर्ण की खगवारी है, जिसे वर्षा रूपी वधू ने अपने विवाह के अवसर पर, पहन रक्खा है।

२८ घीर = गंभीर | दरकी = विदीर्ण हो गई | मुहागिल = सौभाग्य-वती स्त्री | छोह भरी छुतियाँ = शोक-पूर्ण हृदय | बर की = प्रियतम की | डग भई बावन की...... इ० = वामन श्रवतार में राजा घिल को छुलते समय जिस प्रकार विष्णु भगवान् का डग बहुत विस्तृत हो गया था उसी प्रकार, विरह के कारण, श्रावण को रात्रि बहुत ही लंबी हो गई है |

रह घनाधन = बरसने वाले बादल । सेनापित नैंक हू न....... इ० = घोर श्रंधकार के कारण श्रांखें निश्चल हो जाती हैं। दमक = ली । जोगनान की समक = जुगनुश्रों की चमक । मानों महा तिमिर तें.....इ० = काले मेचीं के कारण इतना श्रंधकार है कि रिव, शिश तथा नज्ञों का कहीं पता नहीं मिलता । मानो घोर श्रंधकार के कारण ये सब श्रपना श्रपना मार्ग मूल गए हों श्रीर इधर-उधर मारे मारे फिरते हों। इन सबका कहीं पता तक नहीं लगता है।

३० मयमंत = मद-मत्त । खाई विस की डरो......इ० हे कृष्ण ! मैं विष की डली खाकर मर जाऊँगी क्यों कि तुम्हारे विरह के कारण मुक्ते घोर कष्ट हो रहा है।

३१ उनए = घर त्राए | तो ह=जल | चारि मास भरि.....इ० = "पुराणों के अनुसार त्रावाढ़ शुक्त एकादशी के दिन विष्णु भगवान् रोष की शब्या पर सोते हैं और फिर कार्तिक की प्रवोधिनी एकादशी को उठते हैं। प्राय: इन्हीं चार महोनों में वर्षा भी अधिक होती है । इसी के आधार पर किंव कहता है कि चौमासे भर मेघों के कारण इतना अधकार रहता है कि श्याम

निशा का भ्रम होने लगता है। इसी भ्रम में पड़ कर विष्णु भी चार मही सोया करते हैं!

२२ उन एते दिन लाए = प्रियतम ने इतने दिन लगाए । सीकरन= वूँदें । तातै ते समीर ......इ० = जो हवाएँ तुषार के समान शीतल हैं, वे भ विरह के कारण, गरम लगती हैं । विरह छहरि रह्यों = बूँदें क्या पड़ रहीं । मानो श्याम का विरह है जो छितरा रहा है । प्रतिकृल = विरोधी । तन डार पजार से=शरीर को जला सा डाजते हैं । खन = च्या ।

३४ देखिये पहली तरंग-कवित्त सं० १२। ३६ सारंग=मेघ। ऋनुहारि = ऋाकृति।

३० निकास = समाप्ति । बारिज = कमल । कास = एक प्रकार की लंबी घास । हरद = हल्दी । सालि = जड़ हन धान । जरद = पीला, जर्द । दुस्द = हाथी । मिट्यो खंजन-दरद = कहा जाता है कि गरमी से त्रस्त होकर खंजन पद्धी पदाड़ों पर चला जाता है और जाड़ों के ब्रारंभ में उतरता है।

३८ दिगमंडल सम्पूर्ण दिशाएँ। स्रंग = चोटो। फटिक = काँच की तरह सफेद रंग का पारदर्शक पत्थर। ख्रडंबर = गंभीर शब्द। छिड़कें = छिड़कते हैं। छुड़ारे = छीटे। मानों सुचा के महल = मानो चूने से पुते हुए महल हैं। त्ल = काँ। पहल = धुनी हुई रूई की मोटी तह। रजत = चौती।

३६ पयोघर = १ बादल २ स्तन । रस = १ जल २ दुग्ध । उन्नर पयोघर बरिस रस गिरि रहे = १ जल-वृष्टि कर चुक ने पर बड़े-बड़े मेंघ कांत्र हीन हो गए हैं, उनमें वर्षा ऋतु की सी शोभा नहीं रह गई है। २ उठे हुए स्तन दुग्ध की वर्षा करने के बाद अर्थात् बच्चों को अधिक दुग्ध पिलाने के बाद अर्थ डल गए हैं, उनमें पहले की सी शोभा नहीं रह गई है। कास= एक प्रकार की लंबी घास जिनमें सफेद रंग के लंबे फूल लगते हैं। कुंग-जोनि = अगस्त नच्चत्र। जोवन हर्षा ..... केश हैं = १ जल ('बन') का हर्ष करनेवाले अगस्त नच्चत्र ने उदय होने से वर्षा मानो बुद्धा हो गई है और स्थान स्थान पर फूले हुए कास मानो उस बुद्धा के श्वेत केश हैं। २ कलशाकार वृष्य यौवन की छिन को नष्ट करने वाले हैं; संतान-उत्पत्ति की शिक्त को छोड़ देने से ('जोनिउ दएतें') अर्थात् विविध जीव-जंतुओं के उत्पत्ति को शिक्त न रहने से वर्षा बुद्धा के समान जान पड़ती है; फूले हुए कास मानो उसके श्वेत केश हैं।

४१ कलाघर = चंद्रमा । बढ़ती के राखे ...... इ० = ब्रह्मा ने चंद्रम

को संपूर्ण कलात्रों का मांडार नहीं बनाया है। जितनी कलात्रों से रात्रि की शोभा-दृद्धि होती थी, केवल उतनी ही कलाएँ उन्होंने चंद्रमा में रक्खीं। उनको भय था कि यदि चंद्रमा में अनेक कलाएँ हो गई तो रात से दिन हो जायगा, रात कभी होगी ही नहीं। इसी विचार से उन्होंने कुछ कलाएँ चंद्रमा से निकाल लीं जिसके कारण चंद्रमा में कलंक दिखनाई पड़ता है।

२४ पीन = संगन्न, छिन-युक्त । श्रवनी रज = पृथ्वी की धूल । नीरज = कमल । श्रव नीरज है लीन = शरद श्रृतु में कमलों का फूलना बंद हो जाता है। राज हंस = एक प्रकार का हंस, सोना पत्ती। हिमकर = चंद्रमा। भी = प्रकाश, दीति। दुहूँ समता है परसी = जिस प्रकार मेघ-रहित श्राकाश नीला दिखलाई पड़ता है उसी प्रकार वर्ष श्रृतु बीत जाने के कारण सरोवर का जल नीले वर्ण का हो गया है। वर्ण-सम्य तथा थोड़ा-बहुत श्राकार-साम्य के कारण भी दोनों एक से जान पड़ते हैं।

४३ धूप = पूजा-पाठ के अवसर पर अथवा सुगंत्र के लिए कई गंघ द्रव्यों (जैसे कपूर, अगर आदि) को जला कर उठाया हुआ धुआँ। धूप कों अगर......इ० = धूप देने के जिए अगर है तथा सुगंघ के लिए सोंघा है। (सोंघा — एक प्रकार का सुगंघित मसाला जिससे स्त्रियाँ केश घती। हैं)।

४४ सूरै तिज भाजी...... उतरित है = कार्तिक मास में हिमालय से वर्फ की 'सेना' उतरती चली आ रही है, इस बात को सुनकर गरमी सूर्य को छोड़कर भाग खड़ी हुई । प्रचंड मार्चंड के आअय में भी उसने अपना कट्याण न समका, इसी से उसे त्याग दिया । आए अगहन की गहन दहन हूँ कों = अगहन मास में गरमी ने अग्नि ('दहन') को प्रहण किया । कार्त्तिक मास से सूर्य की गरमी मंद पड़ने लगी, अगहन में लोगों को आग तापने की आवश्य-कता पड़ने लगी । हूल = पीड़ा । दौरि गहि, तजी त्ल = जब अग्नि की ताप भी मंद पड़ने लगी तो गरमी ने कई का अग्निय प्रहण किया; किंतु थोड़े ही समय बाद उसके उसेभी छोड़ दिया अर्थात कई के वस्त्रों से भी लोगों की सदीं काम न हुई । मूल = उद्गम-स्थान । कुच-कनकाचल = कुच रूपी सुमेर पर्वत । गढ़ने गरम भई..... लरित है = अनैक आअर्थों के प्रहण करने पर भी गरमी जब अपने अस्तित्व की रच्चा करने में समर्थ न हुई तो उसने अपने उद्गम-स्थान की शरण ली । विविध उपायों द्वारा वैरी का सामना करने में असमर्थ होने पर जिस प्रकार राजा अपने गढ़ के अन्दर रह कर अपने वैरी

का सामना करता है उसी प्रकार गरमी अपने कुच रूपी सुमेर पर्वत के गढ़ के अन्दर पहुँच कर शीत से सामना करती है।

विशेष: — इस कवित्त का श्रिमियाय यहीहै कि हेमंत में 'कुच-कनकाचल' को छोड़ कर गरमी का कहीं पता नहीं मिनता। उक्त भाव श्रिनेक कवियों की रचनाश्रों में पाया जाता है किंदु यहाँ पर उसे सुंदर ढक्न से व्यंजित किया गया है।

र्द केति ही सौं मन मूसौ = कीड़ा-कौद्धक द्वारा कंत के मन को ठगो; उसे अपने वश में कर लो। प्रांत वेगिदै न होत = शीवता पूर्वक सबेरा नहीं होता, सूर्योदय जरदी नहीं होता। होत द्वीपदी ..... महत है = द्वीपदी की साँति बातें लंबी हो जाती हैं, उनका अरंत ही नहीं होने आता। कहलाह कै = पीड़ित होकर।

४७ दामिनी ज्यों भानु ऐसे जात है चमिक ... इ० सूर्य, विजली के समान, अपनी एक चमक-मात्र दिखला कर अस्त हो जाता है, वह इतनी जल्दी अहरक हो जाता है कि सरोवरों के कमल तक खिलने नहीं पातें!

४८ अप्राति = शनु । सीत पार न परत है = सदों से छुटकारा नहीं मिलता है। बन = १ धन राशि २ युवती । और की कहा है.....परत है = शीत का ऐसा आतंक है कि सूर्य भी उसके आने पर धन राशि में आ जाते हैं (सूर्य के धन राशि में आने पर सदीं अधिक पड़ती है)। जब सूर्य ऐसे प्रतापी की यह गति है तो आपको तो निश्चय ही धन विहीन (अपनी प्रेमिकाओं से विलग) न रहना चाहिए। आपको हमसे अवश्य मिलना चाहिए।

४६ मारग-सीरष = मार्ग-शीर्ष, श्रगहन मासा नीर समीरन तीर सम ......इ० = तीर के समान शीतल बायु के लगने से जज से बहुत वर्ष बन जाती है—पानी जम कर वर्ष हो जाता है। जन-मत सरसतु सार यहें = लोक मत में इसी सिद्धांत की दृद्धि होती है श्रर्थात् लोगों में यही विचार प्रचार पाता है। तपन=धूप। त्ल=रूई। धन=स्त्री।

५१ बुलार = चारों श्रोर दीवार से घिरा हुश्रा कोठा जिसमें श्रव रक्ला जाता है, मांडार । पूर्वीय प्रांतों में इसे प्रायः 'बलार' श्रयवा 'बलारो' कहते हैं किंद्र बरेली श्रादि जिलों के श्रासपास 'बुलारी' के रूप में इसका प्रचार बराबर पाया जाता है। तुषार के बुलार से उत्वारत है = शिशिर वर्ष के भांडारों को उलाड़े डाल रहा है श्रयीत् बहुत बर्फ पड़ रही है। होत सून = श्रह्म हो जाते हैं। ठिरि कै = ठिठर कर । दीस = दिवस । बड़ाई = प्रशंसा। सहस-कर = सूर्य | सीत तेँ सहस कर ...... इ० = शीत से भयभीत होकर सहस्र-कर कहलाने वाले सूर्य ऐसे भाग जाते हैं मानो वे सहस्र-चरण हों । तात्पर्य यह कि इतने प्रतापी होने पर भी सूर्य ऋत्यंत शीव्रता-पूर्वक ऋस्त हो जाते हैं।

पूर रिव करत ..... अवरेखियत है = सूर्य में जिस उद्दंड ताप का होना प्रायः माना जाता है वैदा ताप अब उसमें नहीं रह गया है। माघ मास में उसकी किरयों पहले की सी प्रचंडता लिए हुए नहीं रहती हैं। छिन सौं ...... बिसेखियत है = दिन बात कहते गायब हो जाता है इसी से एक च्या से अधिक, थोड़ी देर के लिए भी, विशेष रूप से प्रतीत नहीं होता। केवल च्या भर ही दिन का अस्तित्व रहता है। कलप = करूप; ४,३२०,०००,००० वर्ष का समय, जिसके व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है। सोए न सिराति = घंटों सोते रहने पर भी समाप्त होने नहीं आती। क्यों हूं = किसी प्रकार।

पूरे पाई = १ किरण २ पैर । पदिमनी = इस शब्द के शिलाष्ट होने के कारण इस किन्न की प्रायः सभी पंक्तियों के दोहरे अर्थ निकलते हैं। एक अरेर कमिलनी के विरह का वर्णन है दूसरी ओर विरिह्णी नायिका का चित्रण है। सेनापित ऐसी......न बुकाति है = जिस कमिलनी ने माघ मास की सारी रात सूर्य के ध्यान में ही ब्यतीत कर दी, उसे, निर्दय सूर्य, केवल थोड़े समय के लिए देशन देकर पुनः अस्त हो जाता है। कमिलनी को सूर्य के दर्शन इतने चिष्क होते हैं कि वह पूर्ण रूप से विकसित हो नहीं होने पाती। प्रिय के दर्शन पाने पर उसका मन कुछ तो प्रसन्न होता है तथा कुछ अपसन्न क्योंकि प्रियतम (सूर्य) पुनः अरंतध्यान हो जाता है। कमिलनी की इस स्थिति को देख कर ऐसा जान पड़ता है मानो प्रिय के दर्शन के लिए उसके हृदय में अपार उत्साह भरा है।

विशेष :—विरहिशा के पच में भी इसी प्रकार अर्थ किया जा सकता है।

५४ यिर-जंगम = स्थावर तथा जंगम । ठिरत है = ठिठर जाता है, धर्दों के कारण शरीर विकुड़ जाता है। पैये न बनाई = वर्णित नहीं की जा एकती । तताई = गरमी । आतताई = जुल्म करने वाला । छिति-अंबर घरत है = पृथ्वी तथा आकाश, चारों और बर्फ छा जाती है। करत है ज्यारी ...... वैर सुमिरत है = हेमंत के आतंक से धूप अपने वास्तविक प्रखर स्वरूप को

नहीं बनाए रह सकती, वह इतनी मंद पड़ जाती है जैसे चाँदनी। केवल चंद्रका के रूप में ही वह अपने हृदय के साहस ('ज्यारी') को किसी प्रकार बानए रहती है ओर बारंबार अपने वैरी (हिम) के वैर का स्मरण करती है, जिसके कारण उसकी ऐसी हीनावस्था हो गई है। छिन आघक फिरत है = सूर्य चंद्रमा का स्वरूप घारण कर दिच्चण की ओर भाग जाते हैं (सूर्य दिच्चण यन हो जाते हैं)। वे उत्तर की ओर जाने का साहस नहीं करते क्योंकि उत्तर में हिम का पर्वत (अर्थात हिमालय) है। दिच्चण में भी वे केवल आषे च्या रहते हैं। उन्हें, वहाँ भी अधिक ठहरने का साहस नहीं होता।

पूप ताप्यो चाहें बारि कर ...... ऐसे भए ठिउराइ कै = लोग त्राग जला कर अपने हाथों को सेंकना चाहते हैं क्योंकि वे सर्दी के कारण बिलकुल ठिउर गये हैं, एक तिनका भी उठाने में समर्थ नहीं हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो वे अपने हैं ही नहीं, किसी दूसरे के हैं क्योंकि यदि वे अपने होते तो उनसे, इञ्डानुसार, काम तो लिया जा सकता। दिनकर=सूर्य। गयौ घाम पतराइ कै = धूप हलकी पड़ गई है, उसका तेज जाता हरा। मेरे जान सीत के सताए सूर...... छपाइ कै = सूर्य शीत ऋतु द्वारा इतने त्रस्त हो गए हैं कि उन्होंने अपनी किरणों को समेट कर आकाश में छिया रक्खा है।

पूर् भयो भार पतभार = डालों के पत्ते एकदम गिर पड़े हैं। रही परी सब डार ... ... सरसित है = वन की लताओं के पत्ते गिर पड़े हैं, पीली डालें वसंत रूपी प्रयतम के वियोग की सूचना दे रही हैं। निरजास (सं० निर्यास) = वृद्धों से आप से आप निकलने वाला रस। आस पास निरजास, नैंन नीर बरसित है = लताओं के तनों से जो गोंद बह रहा है वही मानों विरिष्टिणी की अश्रु-वृष्टि । मानहु बसंत-कंत ... ... इ० = वन की लता मानो वसंत रूपी प्रियतम के दशनों के लिए तरस रही है। ह

प्रद देखिए पहली तरंग कवित्त सं० ३०।

६० चौरासी = श्राभूषण विशेष जो हाथी की कमर में पहनाया जाता है। चौरासी समान...... बिराजित है = स्त्री कामदेव के मस्त हाथी के समान जान पड़ती है। जिस प्रकार हाथी की कमर में चौरासी शोभित होती है उसी प्रकार स्त्री की कमर में चुँदार्थिका शौभायमान है। सैंकर ज्योंपग जुग चूँचरू बनाई हैं = दोनों पौरी की युँचरू हाथी के पैरों में पड़ी हुई जंजीर के समान जान पड़ती हैं। कुंभ = हाथी के सिर के दोनों श्रोर ऊपर उसके हुए

साग । उच्च कुच कुंभ मनु = ऊँचे कुच मानो दोनो कुंभ हैं। चाचरि = होली के अवसर पर होने वाले खेल तमाशे तथा शोर-गुल । चोप करि = उत्साह-पूर्वक । चपें = दबाने से । चरखी = एक प्रकार की आतशवाजी जो छूटने के समय खूब घूमती है। मस्त हाथियों को डराने के लिए यह प्रायः उनके सामने छुटाई जाती है। सेनापित घायों ......चरखी छुटाई है = होजी के अवसर पर नायिका को अपनी और दोड़ता हुआ देख, उसे कामदेव का मस्त हाथी समक्त कर, प्रियतम ने उत्साह-पूर्वक उसकी और पिचकारी चलाई। पिचकारी के चलने से ऐसा जान पड़ा मानो हाथी के सामने चरखी छुटाई गई हो।

६१ श्रोज = कांति । रह्यो है ......भलिक कै = प्रिय का फेंका हुआ गुलाल नायिका के वन्तस्थल पर ऐसे शोभित हो रहा है मानो वह नायिका का श्रनुराग है जो भलक रहा है (श्रनुराग का वर्ण लाल माना जाता है)।

६२ मंकर माघ मास । पियरे जोउत पात - पत्ते पीले दिखलाई पड़ते हैं। माहोठि - महावट, जाड़े की भड़ी। सेनापित गुन यहै ....... इ० - माघ मास की सदी सभी को दुखदाई है। उसमें गुण केवल यही है कि मानिनियों का मान मंग हो जाता है। प्रेमी तथा प्रेमिका का पारस्परिक संमिलन हो जाता है।

## चौथी तरंग

- १ देखिए पहली तरंग कवित्त सं० १
- र कंज के समान सिद्ध-मानस-मधुप-निधि = कमल के समान सिद्ध पुरुषों के मनरूपी भौरे की निधि | निधान = न्नाश्रय | सुरसरि-मकरंद के = गंगा रूपी मधु के | भाजन = पात्र | रिधिन री ताप-हारी = श्रहत्या का संताप दूर करने वाले, उसे शाप-मुक्त करने वाले | भरन = पालन करने वाले | सन-कादि = ब्रह्मा के पुत्र | सरन = श्राश्रय |
- ३ भव-खंडन = जन्म-मरण् के दुःख को नष्ट कर देने वाले श्रर्थात् मुक्ति देने वाले।
- ४ पंचवान = कामदेव। श्रीर ठीर भूँ ठी बरनन एती सेनामित = लोग बहुधा कहा करते हैं कि राम करोड़ों स्थों सेश्रधिक खुतिमान् हैं, काम-धेतु से भी श्रधिक दानी हैं......इत्यादि; किंतु इन बातों में कोई तथ्य नहीं

क्योंकि राम इन सबसे भी बहुत बढ़कर हैं।

भू दीपित-निधान = प्रकाश के आधार । भान = सूर्य । उकति = उक्ति । जुगति = युक्ति । जैसे बिन अनल ...तीनि लोक तिलक रिभाइये = जिस प्रकार दीपक में तेल के स्थान पर केवल जल भर कर तथा उस दीपक को अग्नि से बिना जलाए ही कोई व्यक्ति प्रकाश के भांडार सूर्य को रिभाना चाहे, उसी प्रकार सेनापित तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ राम को काव्य की कुछ उक्तियों तथा चमत्कारों द्वारा रिभाना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि राम को काव्य की कुछ उक्तियों द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न वैसा ही है जैसा सूर्य को जल का दीपक दिखाकर मोहित करना।

७ सारंग-धनुष कौं=शिव के धनुष (पिनाक) की। धाम=धर, आश्रय। रूरौ = सर्वोत्तम। पूरन पुरुष=माया से निर्लिस ब्रह्म।

= चारि हैं उपाइ = राजनीति में शत्रुपर विजय पाने की चार युक्तियाँ — सम, दाम, दंह श्रीर मेद। चतुरंग संपत्ति = चार प्रकार की संपत्ति मूमि, पश्च (गोधन), विद्या तथा धन। चारिपुरुषारथ = धर्म, श्रर्थ, काम श्रीर मोत्त। श्रागर = खान। उजागर = प्रसिद्ध। चारि सागर = खीर, मधु, लबण श्रीर जल। चारि दिगपाल = पूर्व में इन्द्र, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुनेर तथा दिल्या में यम, ये चार दिशाश्रों के पालन करनेवाले माने जाते हैं।

६ पाँची सुरतक=मन्दार, पारिजातक, सन्तान, कल्पवृत् श्रीर हरि-चन्दन\*। लोकपाल = दिक्पाल — इन्द्र पूर्व का, श्रीन दिल्य-पूर्व का, या दिल्या का, सूर्य दिल्या-पश्चिम का, वह्या पश्चिम का, वायु उत्तर-पश्चिम की, कुबेर उत्तर का श्रीर सोम उत्तर पूर्व का तथा ऊर्द्ध का ब्रह्मा श्रीर श्रघी का श्रनंत। बारह दिनेस = बारह राशियों के सूर्य।

१० चापवान = धनुद्धीरी । उपधान = सहायक । गाजत = गरजते हैं, शासन करते हैं।

११ नरदेव = राजा । ते = उस । सुधरमा = देव सभा । विसेखियैं = विशेष रूप से प्रतीत होती है ।

अर्थक्वे ते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । संतानः कलपनृक्षस्य पुंसि वा हरिचन्दनम् ॥ (अमरकोशा—प्रथम कांड, स्वर्गं वर्गं, श्लोक ५०)

### १२ घरषित = श्रपमानित।

१३ श्रान = न चलने वाले । स्थावर । गगन-चर = देवता श्रादि श्राकाश मार्ग से चलने वाले, सिद्ध = एक प्रकार के देवता जिनका स्थान मुवलोक कहा गया है । चल, चित, चाहित हैं = नेत्रों से देखती हैं तथा चित्त से चाहती हैं (प्रेम करती हैं) । चन्द्रसाला = सब से ऊपर की कोठरी ।

१६ इहिर गयौ = काँग गए। धीरत्तन मुक्किय = अपने श्रारीर के धैर्य को छोड़ दिया। धुक्किय = नीचे की ओर घँस गया। अखिल = आँख। पिछिल नहिं सकह = देख नहीं सकती। निष्यत लिगिय = नष्ट होने लगे। उहंड = प्रचंड। चंड = बलवान्। निष्यत = बिजली की सी कड़क।

१७ नाकपाल = देवता । बानक = सज-धज । बनक = वर, दूल्हा । बानक बनक आई—सज-धज के साथ राम के समीप आई । सनक मनक = आमूषणों की फनकार करती हुई ।

१८ ऐन=अयन, घर । इंदु=चंद्रमा। मानौं एक पतिनी के इत , की.....अरपन की = राम से बढ़कर एक पत्नी में अनुरक्त रहने वाला दूसरा नहीं है तथा सीता पातिव्रत धर्म पालन करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। दोनों ने स्वयंवर के अवसर पर एक दूसरे को अपना तन-मन अपर्या कर दिया। राम-सीता का मिलन देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो एकपत्नी-व्रत तथा पातिव्रत धर्म की दोनों सीमाएँ मिल रही हैं।

१६ मा जू महारानी कों.....इ० = कंक्या खोलते समय सिवयाँ राम से परिद्वास कर रही हैं। वे कहती हैं कि तुम अपनी माताओं तथा पिता को यहाँ बुलाओं और उनसे सलाह लो तब शायद यह कंक्या खुल सके। अरंबती के तिय = वशिष्ठ, जो कि सप्तिष् मंडल का एक नच्चत्र है। इसके समीप के तारे का नाम अरंबती है।

२० वारि फेरि पियें पानी = स्नियाँ बहु सा पानी की साँर पृथ्वी पर डालती हुई किसी प्रिय व्यक्ति की परिक्रमा सी करती हैं तथा पुनः बचे हुए पानी को योड़ा सा पी लेती हैं। इसका अभिप्राय यह होता है कि उस प्रिय व्यक्ति के जितने कष्ट हों वे सब उसे छोड़ कर पानी पीने वाले व्यक्ति के आ जायाँ। बलाइ लेत = "किसी का रोग दुःल अपने उत्तर लेना..... कियाँ प्राय: बच्चों के उत्तर से हाथ धुमाकर और फिर अपने उत्तर ले जाकर इस भाव को प्रकट करती हैं।" अपने उत्तर हाथ धुमाने के पश्चात वे प्राय:

एक बार ताली बजाती हैं। माईं = परछाईं। विवि=दो।

२१ अगार = घर !' भीन के गरभ = ग्रह के बीच अर्थात् आंगन में। छिति छीर की छिटिक रही = विविध रतों तथा वख्नों आदि की शुभ छटा चारों और फैल रही है, ऐसा जान पड़ता है मानो चारों और दूध ही दूध है। धुरित करत ..... ... ह० = राम सीता को इस प्रकार आमोद-प्रभीद करते हुए देख कर लांगों को चीर सागर का स्मरण हो आता है क्योंकि चीर सागर के समान ही यहाँ पर भी मिण्यों की शुभ छटा फैल रही है।

२४ बुहू = ग्रमावस्या। पून्यों कों बनाइ ........ बिगारि कै = शीता के मुख से टक्कर लेने के लिए ब्रह्मा पूर्णिमा का चंद्रमा बनाते हैं किंतु जब पूर्ण चंद्र भी सीता के मुख के समान नहीं हो पाता तो वे ग्रमावस्या के व्याज से उसे बिगड़ डालते हैं श्रीर पुनः प्रयक्त करना प्रारंभ कर देते हैं।

२५ विशेष :-- 'देवी भागवत' के ऋनुसार शारदा विष्णु की पत्नी थीं।

२६ कोटि = धनुष का सिरा, यहाँ पर घनुष । निछ्तिय = च्रिय-विद्दीन । छिति = पृथ्वी । छोह मरयौ = क्रोध से पूर्या । लोह = फरसा, परशु राम का अस्त्र । निरधार = निम्र्ल, निर्वेश । परत पगनि, दसरथ कौं न गनि = पैरों पड़ते हुए दशरथ की तनिक भी चिंता न कर । जमदगनि-कुमार = परशु राम ।

२७ छाँड़ी रिष-रीति-है....., हनेऊ की = परशुराम ने मुनियों का सा आचरण छोड़ दिया है, कहने-सुनने के लिए भी ऋषियों की सी कोई बात नहीं रक्खी है। सुधि-बुधि ना भनेऊ की = उन्हें यह भी खबर नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, कोध के आवेश में जो जी में आता है कहते चले जा रहे हैं। बिरद = कीर्ति। आपनेऊ = अपने । जामदिन = जमदिन के पुत्र परशुराम। ज्यारी = साहस, हृदय की हृदता। जिरह = लोहे की कड़ियों से बना हुआ कबच। आज जामदिन ...... जनेऊ की = हे परशुराम! आज यदि तुन्हें यशोपबीत रूपी कबच का साहस न होता तो तुम को राम की महान शिक्त का एक ही घड़ी में परिचय मिल जाता। तुम्हारा यशोपबीत जिरह का काम कर रहा है क्यों कि तुन्हें बाहाण समक्त कर राम तुम पर अब्ब नहीं छोड़े गे और हमी कारण तुन्हारा साहस बढ़ गया है।

रे फंमा = तेज श्रांषी जिसके साथ वृष्टि भी हो। परमान = पवन।

भंभा पवमान श्रिमिन को इरत बाँधि = तेज श्राँधी तथा पवन को रोक कर उनके श्रिमिन को चूर्ण कर देते हैं। पब्नै = पर्वत । कितीक = कितनी, बहुत श्रिधिक । ऐसे = इन विशेषता श्रों वाले । तक = तिस पर भो ।

२६ काम-जन धारन कों = कर्तव्यपरायण होने का यश घारण करने के लिए अर्थात् लोगों को कर्तव्य की महत्ता बतलाने के लिए । पन्नगारिकेत्र=विष्णु जिनके राम अवतार थे।

३० पिछिल — देल कर । थिन = स्थापित कर, ठहरा कर । पगा-भर=पैर का भार । मगा = मार्ग में । कित्ति = कीर्ति । बुल्जिय = वर्णन करते हैं । जननिधि जल उच्छिलित = समुद्र का जल उछलने लगा । स्टब्स सर्वे, सब । दिव्य = दबा । छित्ति = पुथ्वी । भुजग-पित = शेषनाग । भिगय सर्टिक = धीरे से खिसक गए । कमठ = कच्छप । पिट्टि = पीठ ।

३१ वरिवंड = धलवान् । गिद्धराज = जटायु । जाया = ह्यी । कपट की काया = रामायण के श्रनुसार जब राम मायामृग को मारने चले तो-सीता जी श्रांग्न में प्रविष्ठ हो गईं श्रीर उनके स्थान पर मायात्मक सीता वना दी गईं । रावण इसी नैकली सीता को हर ले गया था।

३२ जुहारि = प्रणाम कर । संसे = संशय । निरवारि डारे = दूर कर । बर = बल । खोलत पलक .....इ० = जितनी शीघता से नेत्र खोलते ही आंखों की पुत्रली सूर्य के प्रकाश को देख लेती है उतनी ही शीघता से हनुमान समुद्र के पार हो गए ।

३३ एते मान = इतने परिमाण से, इतनी शीव्रता-पूर्वक। छाँड छीरध्यो न छ्वाई = इनुमान गगन-पथ में इतने ऊँचे से निकल गए कि समुद्र में उनकी छाया तक न छू गई। भाई = प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि। प्रत्यो बोल की सी भाई .....इ० = जितनी शीव्रता पूर्वक किसी के बचनों की प्रतिध्वनि होने लगती है उतनी ही शीव्रता पूर्वक इनुमान समुद्र के पार पहुँच गए।

३५ अंतक = श्रंत करने वाला, यमराज | भरफ=लपट | पै न सीरे होत सिंध कै = चंद्रमा की शीतलता द्वारा भी शीतल नहीं होते । आगम विचारि राम बान की ...... निकसि कै = हनूणन ने लंका को जला दिया जिससे भीषणा लपट निकलन लगीं । ऐसा मालूम होता था मानो राम के वाणों का आगमन समक्त कर बड़वानल पहले ही समुद्र से निकल कर मागा हो; यह सोच कर कि राम कुद्ध होकर समुद्र पर वाणा चलाएँगे, बड़वानल पहले

### ही निकल भागा हो।

३६ तपनीय = सोना | पयपूर = समुद्र । सीत माँक उत्तर तें...... ग्रासरे रहत है = लंका को हनूमान ने ऐसा जलाया कि ग्राज कल भी उसकी ग्रांच दिल्लाण में हुन्ना करती है ! शीत ऋतु में सूर्य उत्तर को छोड़ कर दिल्लाण की ग्रोर श्रा जाता है (दिल्लायन हो जाता है) क्योंकि उत्तर में हिमालय की वर्फ के कारण वह त्रस्त हो जाता है । विवश होकर उसे दिल्लाण की ग्रोर जाना पड़ता है; दिल्लाण में जलती हुई लंका की ग्रांच के सहारे ही वह ग्रपना ग्रास्तत्व बनाए रख सकता है ।

३७ नाचें हैं कबंध......ह०=घमासान युद्ध होने के कारण लोगों के शिर कट-कट कर गिर रहे हैं श्रीर रंड इधर-उधर उछल रहे हैं। ब्रजत = मना करते हैं। तरजत = डाटते हैं। लरजत = कॉपते हैं।

३८ धूम-केत = पुच्छल तारा, जिसके दिखलाई देने पर किसी बड़े आशुम की आशंका की जाती है। सीता की संताप = हनूमान की पूँछ में लिपटे हुए वस्त्र ऐसे जल रहे हैं मानो सीता के सारे कष्ट भस्मीमूत हुए बा रहे हों। खलीता=थैली। पलीता = "बररोह की कूट कर बनाई गई बची जिससे बंदूक या तोप के रंजक में आग लगाई जाती है"।

३६ पूरवली = पहले की। भयों न सहाह जो सहाह की ललक मैं = जिस समय सहायता की प्रवल श्रिमिलाघा थी उस समय जिस विभीषण ने सहायता न दी अर्थात् जो सेतु वाँवने के अवसर पर नहीं आया। वैरी बीर कै मिलायों = अपने शत्रु (विभीषण्) को भाई की भाँति मिला लिया। खलक = संसार।

४० श्रोप=दीप्ति, कांति । नाम कौं = नमाने के लिए, नीचा दिखलाने के लिए । बंध = बंधन कि दलन दीन-बंध कौं = दीन व्यक्तियों की दीनता के बंधन को नष्ट करने के लिए । सत्यसंध = सत्य-प्रतिष्ठ रामचंद्र । कीने दोऊ दान=विभीषणा को लंका देकर राम ने एक दान तो दिया ही किंद्र इसा दान द्वारा एक श्रोर दान भी उन्होंने दे दिया । विभीषणा के लंकाधीश बन जाने से रावणा के हृदय में एक नई निंता उत्पन्न हो गई। श्रभी तक तो उसे श्रपने विपन्नी राम का ही सामना करना था किंद्र श्रब उसका भाई भी उसका वैरी हो गया।

४१ सिख = शिचा । फ्जरे = जला दिया । गयौ सूरजौ समाह कै=

राम के बाणों की श्रान्त के सामने सूर्य दिखलाई तक नहीं पड़ते थे। वे उसी श्रान्त में विलीन हो गए। सफर = बड़ी मछली। नद-नाइकै = समुद्र को। तए = तवा। तची = तपी। बूँद ज्यों तए की तची .....छननाइ कै = जिस प्रकार तवा पर तपाए जाने पर जल-विंदु छुन्छना कर राख हो जाता है उसी प्रकार कच्छप की पीठ पर समुद्र-जल कर राख हुआ जाता था।

४२ वहन = जल के श्रिधिपति । कर मीड़ = हाथ मलता है; पश्चा-ताप करता है। धानी = स्थान, जगह (जैसे राजधानी) । पजरत पानी धूरि-धानी भयो जात है = समुद्र का जल जल रहा है श्रीर वह धूल का स्थान हुआ जा रहा है ।

४३ पारावार = समुद्र । नम में गयौ मरिन = आग की लगट की ताप के कारण आकाश काला पड़ गया । रहे हे = रहे थे । जेई जल जीव बड़वानल के त्रास माजि...... जाइ कै = जल के वे विभिन्न प्रकार के जीव, जो बड़वानल से त्रस्त होकर समुद्र के शीतल जल में आकर टहरे थे, वे अब राम के वाणों की भीषण अनि से घबरा कर, बड़वानल को वर्ष समभ कर, उसमें जा पड़े हैं। वाणों की अगिन के सामने उन्हें बड़वानल तो वर्ष साशीतल लग रहा है।

४४ भौषिय = उछल रहा है। पिछिख = देख कर। श्रिहिपति = शेष-नाग। विद्याधर=एक प्रकार की देवयोनि।

४७ सार-तन = मजबूत शरीर वाले।

४८ छीरघर=समुद्र । असि = वाण । इलचल = थरथराते हुए ।

४६ मंदर के तूल ..... फूल ज्यों तरत हैं = मंदराचल पर्वत के समान जिनकी जड़े पाताल के मूल तक पहुँचती हैं, ऐसे पर्वत जल में रुई तथा फूल के समान तैरते हुए दिखाई देते हैं।

५० पेड़ि तें - समूल, जड़ सहितनी आदियत है - तोपते हैं। जैत-वार-जीतने वाले, विजयी। आजुगति - अप्राकृतिक घटना।

५१ श्रमन=शांति। फूलि = प्रसन्न होकर। ऊलि = उञ्चल कर। घराधरन के घकान सौं = पर्वतों के घक्कों से। धुकत = गिरते हुए। पिसेमान (फा॰ पशेमान) = लिंजत। सुर = देवता।

प्रम कपि-कुल पुरहूत = कपियों के कुल के इंद्र, कपियों से सर्व-श्रेष्ठ । कहिल रहयी = त्राकुल हो रहे हैं। कुंडली टहिल गए = शेषनाग खिसक गए। चकचाल = चक्कर।

पूद सूल-घर हर = त्रिशूल घारण करने वाले शिव। घरहरि = रक्तक। प्रहस्त = रावण का एक सेनायित।

पू७ धराधर = पर्वत । घराधर-राज की घरन हार = पर्वती के राजा कैलाश को धारण करने वाला (उठाने वाला) रावण ।

प्र हाँते=पृथक्, ऋलग। सारदूल = बाच।

प्रदे तामस = क्रोंघ। मंडल = स्र्ये के चारों स्रोर पड़ने वाला घेरा। मंडल के बीच ......समूह बरसत है = क्रोंघ से तमतमाया हुआ राम का मुख सूर्य के समान है। कानों तक प्रत्यंचा खींच लोने के कारण गोलाकार घनुष सूर्य का मंडल जान पड़ता है। शीवतापूर्वक वाण चलाते हुए राम को देख कर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश का भांडार सूर्य अपने मंडल में उदित होकर किरणों की वर्ष कर रहा है।

- ६० कोप-स्रोप-ऐन हैं श्रवन-नैंन = राम के श्रवण नेत्र क्रोध के कारण दीति श्रथवा कांति के श्रागार हो रहे हैं। संबर-दलन मैंन तैं विसे- खियत है = राम की छवि शंबर का दलन करने वाले कामदेव से भी श्रधिक है। श्रंग ऊपर कौं =िशर। संगर = संग्राम।
- ६१ फौक=िकसी वस्तु का सार निकल जाने पर श्रवशिष्ट नीरस श्रंश, सीठी । जिनकी पवन फौक = पवन तो राम के वाणों के वेग का बचा हुश्रा श्रंश है । जितनी तेजो थी वह तो राम के वाणों में श्रा गई, कुछ बचा खुचा श्रंश पवन को भी मिल गया । पोईं = छेदते हैं। बपु = शरीर । भाल = तीर का फल । निकर = समूह । घाम = ज्योति । भाल मध्य निकर दहन दिन-घाम के = दिन की ज्योति को नीचा दिखाने वाली ज्योति जिनके कल की नोक में रहती है। दनुज दलन-दाूरन = राच्चसों की सेना को नष्ट करने वाले।
- ६२ जुद्ध-मद-श्रंघ...... वितारि कै = युद्ध के मद में श्रंघे रावण के महावली वीरों ने महावीर वानरों को तितर-वितर कर दिया। श्रघचंद= श्रद्धचंद्र के श्राकार का वाणा। मारतंड = सूर्य।
- ६३ मेर = "जरमाला के बीच का वह बड़ी दाना जो अन्य समस्त दानों के ऊपर होता है इसी से जप का प्रारंभ होता है और इसी पर उसकी समाप्ति होती है।" गन = शिव के गया। दर-बर = दल-बल, फीज। भुव= पृथ्वी। गनन की आली = शिव के गयों की कि। कपाली = शिव।

६५ भासमान च्युतिमान् । चार च गुत दूत । गिरि भुव श्रंबर मैं रावन समानो है च रावण के प्रवल श्रातंक से सब इतना ड रते थे कि उसके युद्ध स्थल में गिर पड़ने पर भी किसी को यह सहस नहीं होता था कि यह कह दे कि रवण पराजित होकर मारा गया। लोगों को यह शंका थी कि यदि रावण श्रमी जीवित होगा तो उनकी दुर्दशा कर डालेगा। केव न सरस्वती ने श्रपने शिलप्ट वचनों द्वारा रावण की मृत्यु का समाचार कहा — १ पृथ्वी पर गिर कर रावण श्राकाश में समा गया श्रयीत् मर कर स्वर्ग चला गया २ पर्वत, पृथ्वी तथा श्राकाश में रावण समाया हु श्रा है श्रयीत् सर्वत्र ही रावण का श्रातंक फैला हु श्रा है ।

६७ लूक = आग की लपट। पिलूक = इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। जगाजोति = जगमगाती हुई ज्योति।

७० जामदगिन = जमदिग्न के पुत्र परशुराम । जामवंत = "सुग्रीव के मंत्री का नाम जो ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है श्रीर जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह रीछ था। रावण के साथ युद्ध करने में त्रेता युग में इसने रामचंद्र को बहुत सहायता, दी थी। मागवत में लिखा है कि द्वापर युग में इसी की कन्या जांबवती के साथ श्रीकृष्ण ने विवाह किया था। यह भी कहा जाता है कि सतयुग में इसने वामन भगवान की परिक्रमा को थी"।

· ७२ भौति द्वे न जानी = श्रयोध्या के लोग सर्वदा सुखी रहे; दुभौति का उन्हें श्रतुभव ही नहीं हुश्रा। रजाई = श्राशा।

७३ कौन तारी घरे ..... इ० = इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है।

७४ तहाँ किन्ताई कळ्ळू हेतु न घरित है = राम कथा तो स्वयं ही सूर्य के प्रकाश के समान देदी ज्यमान है, हमारी किन्ता की अपेन्ना उसे नहीं है। आप=स्वयं। खर-दूषन=रावण के दो माई जिन्हें राम ने मारा था। अखर = अन्तर। दूषन सहित = सदोष।

७६ देखिए पहली तरंग कवित्त सं० ५५।

## पाँचवीं तरंग

१ निरघार = निश्चय । पूरन पुरुष = ब्रह्म । हृषीकेत = विष्णु :का एक नाम ।

३ बंधु-भीर श्रागे...... इ० = श्रपने संबंधियों के सामने श्रपने कष्टों को निवेदन करना व्यर्थ है क्यों कि उनकी सहानुभूति केवल मौखिक होती है। उनके सामने तो मौन रहना ही ठीक है। सारंग-घरन = सारंग नामक धनुष धारण करने वाले विष्णु-।

४ मन लोचत न बार बार = मन में बारंबार विभिन्न सांसिक वस्तुन्नों के लिए ललचाते नहीं हैं। हम भौतिक सुखों के लिए लालाथित नहीं होते। रूखे रूख = सूखे वृद्ध | दूखे... .. बचन है = दुखाए न्नथा कष्ट पहुँचाए जाने पर दूष्टों से याचना नहीं करते। जगत-भरन = संसार का निर्वाह करने वाले। वारिद-बरन = मेघ वर्ण वाले।

६ लोचन....... ससत जाकौं = जिसके सूर्य श्रीर चंद्रमा ६पी दोनों नेत्र शोभायमान हैं।

७ दानि जाता को सुपित कों = कौन ऐसी सुंदर प्रतिष्टा वाला दानी उत्पन्न हुन्ना है ? त्रर्थात् कोई नहीं हुन्ना।

द-कुपैंड़ =कुमार्ग को । पैंड़ परे = पीछे पड़े । चित चीते = मन में विचारे हुए, मनवांछित । रिषि नारी = ऋहत्या ।

११ रमनी की मित लेह मिति हा की इच्छा मत कर। करम करम करि करमन कर = विभिन्न सांसारिक कमों को क्रम क्रम से कर। विराम = श्रंत, श्रवसान । श्रमिराम = रम्य, प्रिय। विसराम = विश्राम।

१२ जरा = चृद्धापा । चिंतिहं चिताउ = चित्त को छावधान करो।

श्राउ लोहे कैसी ताउ = लोहा जब खूब तपाया जाता है तभी उसे इच्छानुकूल

मोड़ा जा सकता है। लोहे का ताव ठंढा होने पर फिर यह बत नहीं हो

एकती। श्रायु लोहे के ताव के समान है। जिस प्रकार लोहे का ताव योड़े

समय बाद ठंढा हो जाता है. उसी प्रकार जीवन भी थोड़े ही समय बाद

समास हो जाता है; जिस प्रकार लोहे को देर तक तपाने के बाद ताव बन

पड़ता है उसी प्रकार पूर्व-संचित कभों के उदय होने पर ही मनुष्य जीवन प्राप्त

होता है। श्रवएव इस च्यापिक जावन में जो कुछ बन पड़े शोध ही कर लेना

चाहिए। लोह देह करि कै, पुनीत किर लोह देह = श्रच्छी बातों को प्रहण कर

तथा बुरी बातों को छोड़ कर श्रपने श्रिर को पिवत्र बना लो। श्रवलेह =

चाटने वाली श्रीषिध। जीभै श्रवलेह देह सुरसिर-नीर कों = गंगा जल रूपी

श्रवलेह का सेवन करो क्योंकि इससे हृदय के समस्त विकार नष्ट होते हैं।

१३ को है उपमान १ = सुदर्शन चक्र की समता वाला दूसरा कौन है! भासमान हूँ तें भासमान = सूर्य से भी श्रिधिक द्युतिमान्। श्रमर श्रवन = देवताश्रों का बचाव श्रथीत् देवताश्रों की रच्या करनेवाला। दल-दानव दवन = दानवों के दल को दमन करनेवाला। मन-पवन-गवन = मन तथा पवन के समान तीव्र गति से जाने वाला। चाइ = प्रवल इच्छा, श्रभिलाषा।

१४ गंगा तीरय के तीर, थके से रही ज़ू गिरि = संसारिक भंभटों से व्याकुल होकर थके हुए व्यक्ति के समान, गंगा रूपी तीर्थ के किनारे जा बसो अर्थीत् गंगां-सेवन करो। दारा = स्त्री। नसी = नष्ट हो गई है, मर गई है। हिए को हेतु बंच जाह = अपने हित अथवा भलाई की युक्ति निकालो। रामें मित सोची अरुलाह के = स्त्री के रूप पर मुग्ध होकर उसकी चिंता में मत व्याकुल हो।

१५ प्रसाद = कुगा, अनुप्रह। गहर = विलब।

१६ स्रागि करि स्रास-पास = पंचाग्न ताप कर (पंचाग्न = "एक प्रकार का तप जिसमें तप करनें वाला अपने चारों स्रोर स्राग्न जलाकर दिन में धूप में बैठा रहता है")। धारना = यम, नियम, स्रासन, प्रासायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान स्रोर समाधि ये स्राठों योग के स्रंग माने जाते हैं। धारणा "मन की वह स्थित है जिसमें कोई भाव या विचार नहीं रह जाता, केवल ब्रह्म का हा ध्यान रहता है। उस समय मनुष्य केवल ईश्वर का चिंतन करता है; उसमें किसी प्रकार की वासना नहीं उत्पन्न होती स्रोर न इदिन्यों विचलित होती हैं। यही घारणा पीछे स्थायी होकर 'ध्यान' में परिण्यत हो जाती है"। समीर = प्राण-वासु। जाकी सब लाग पीर..... इ० = सेनापित को संशारिक दुःख स्त्रू तक नहीं जाते। उनके जीवन की जितनी स्रापत्तियाँ हैं उनको भक्त-वत्सल राम स्रपने ऊपर ले लेते हैं; सेनापित को उनका स्रनुभव तक नहीं होता।

१७ ताही मौति घाऊँ सेनापित जैसे पाऊँ = जिस प्रकार भगवान् के दशन मिलेंगे मैं उसी प्रकार यत्न कहाँगा। कृथा = गुदड़ी। जतीन के = यतियों के। बहिराऊँ = बहलाऊँगा।

२१ उतीरन = वे फटे-पुराने बस्न जो उतार कर रख दिए हों, जिनका व्यवहार अपन न होता हो। छाप=शंख-चक आदि के चिह्न जिन्हें वैष्णव लोग विविध आगों पर छपवा लेते हैं। गुज = बुँघली, बीरबहूटी। २३ हेतु = प्रीति, श्रनुराग। जानि वड़ी सरकार की = यह समभ कर कि मैं महाराज रामचंद्र के दरबार का श्रादमी हूँ, मेरी पहुँच वहाँ तक भी है। पाइपीस (फा॰ पापोश) = जूना। बरदार (फा॰) = वहन करने वाला, ढोने वाला।

२४ ऋसन = भोजन । हेतु सन = प्रीति से । चौकी = रखवाली, पहरा । गरुड़-केतु = विष्णा ।

२५ धारधार=बादल । कहनालय = कहणा के आलय अथवा मांडार

२६ इकौसे = एकांत, श्रलग।

२७ सरन=ग्राश्रय। त्रास लक्षु मन के = मन के लाखों भय ग्रयग्वाकष्ट।

र⊂ श्रनवात = कटु वचन । सुख-पीन = सुख से छंपना।

३१ दार = काठ । सून = प्रस्न, पुष्प । राखु दीठि श्रंतर, कळू न सून-श्रंतर है = प्रतिमा को ढकने वाले पुष्पों के नीचे कुछ नहीं है। यह तेरा भ्रम है जो तू समभ्तता है कि पुष्पों के नीचे भंगवान् की मूर्चि विराजमान है। यदि तू ब्रह्म को खोजना चाहता है तो अपनी रूष्टि को श्रंतमुं खी बना। वही दुभे ब्रह्म का श्रासन दिखलाई पड़ेगा। निरंजन = माया से निर्लिष्ठ ब्रह्म । कहा = सीख। देहरे = मंदिर।

विशेष: -- ऋंतिम पंक्ति में यति-भंग दोष है।

३२ ती = स्त्री । रथ = शरीर ।

३३ कमलेच्छन = विष्णु। पाइ = सेवक। मलेच्छ = म्लेच।

३४ गाह = ग्राह । कतराहि मित = भव-सागर को बचा कर निकल जाने की चेष्टा मतकर । कुंजर = गज । घरहरि = रह्या ।

२५ जोष = स्त्री। अजहूँ न उह रत है = तू आज भी उस (परमात्मा) में अनुरक्त नहीं है। घुनच्छर = "ऐसी कृति वा रचना जो अनजानं में उसी प्रकार हो जाय, जिस प्रकार घुनों के खाते खाते लकड़ी में अद्धार की तरह के बहुत से चिह्न वा लकीरें बन जाती हैं"।

१६ कुलिस = वज्र । करेरे = कठोर । तोरा = पलीता, जिसकी सहा-यता से तोड़ेदार बंदूक छुटाई जाती है । तमक = तीव्रता । तरेरे = कोधपूर्ण दृष्टिपात करते हुए । दरेरे कै = राड़ कर, चूर्ण कर । कलमण = पाप । बर कर्ना-बर्ष हैं = उत्तम क्रम्णा की वर्षी करने वाले हैं । श्रनियारे = नुकीले । ३८ नकवानी = हैरानी। जगबंद = जगद्दं च, सारा संसार जिसकी पूजा करे।

३६ प्रान-पत ताने = प्राणों की पति स्रथवा मर्यादा को ताने हुए स्वर्धात् किसी प्रकार स्रपने प्राणों की रत्ता किए हुए। सँघ ती = साथी। गाढ़ मैं = संकट में। गरु इध्व ज = विष्णु। बारन = गज, हाथी। कमला-निवास = विष्णु, जिनके हृदय में लक्ष्मी का निवास है।

विशेष:— 'प्रान पत ताने'—यद्यपि इन वाक्य खंड का भावार्थ स्पष्ट होजाता है किंतु यह प्रयोग जरा ऋसाधारण है। दिए हुए पाठांतरों में से 'प्रान पर तायें' तो बिलकुल ही ऋस्पष्ट है। 'प्रान पति ताने' तथा 'प्रान पत याने' में कोई विशेष श्रंतर नहीं है।

४० जानि जानी। जीब जी + अव। जीव रावरे मन टिकै = अव यदि हमारी युक्ति आपके मन को जँचे अथवा उचित प्रतीत हो। श्रीप कांति। श्रीवर चल इमी के पित विष्णु। छीवर = मोटो छीट का कपड़ा। रोवत मैं श्रीवर ... ... उपिट कै = द्रीपदी ने रोते रोते विष्णु को 'श्रीवर' कह कर पुकारा किंतु रोने के क्लारण शुद्ध उच्चारण न हो सका और मुख से 'छीबर' निकला, मानो हसी कारण द्रीपदी के शरीर से छीट का वस्त्र निकलता ही चला आता है।

५१ बाल मैं = निवासस्थान में । जगितवास = परमातमा । वा समैं = उस संकट के समय । दिखाई प्रीति बास मैं = वस्न के मिस अपनी प्रीति स्चित की, वस्न को बढ़ा कर अपना स्नेह प्रदर्शित किया ।

४२ पित लागी पतता नहीं =पितयों को अपने 'पित-पन' का थोड़ा भी ध्यान न रहा, पित होते हुए भी उन्होंने अपना कत्तंब्य-पालन करके द्रौपदी की रह्या न की । पीतबास = पीला वस्त्र अर्थात् पीतांबर धारण करने वाले कृष्ण ।

४३ पति = प्रतिष्ठा, मर्यादा । ∕बर = बल । मंदर मयत ... छीर जिम = द्रौपदी के श्रारीर से श्वेत बस्न की साड़ी निकलती चली आती है, ऐसा जान पड़ता है मानो मंदराचल पर्वत चीर-सागर के दुग्ध को मथे डालता हो । छीर = साड़ी का सिरा। चीर = बस्न ।

४५ उतंग=उच्च, श्रेष्ठ । उत्तमंग=उत्तम स्रंग वाली। स्रगाऊ=पेशगी, समय के पहले ही !

४६ सदन उषित रहु = अपने घर में जम कर रहो । पुरंदर = इंद्र ।

खटकै=चिता उत्पन्न करती हैं।

५० श्रञ्जत = रहते हुए, सम्मुख, सामने । भानु-सुत = सूर्य के श्रंश से उत्पन्न सुग्रीव ।

५१ दुरित = पाप । खूँट = ऋोर, तरफ । कालकूट = भयं कर विष । अपाइ = अनरीति, अन्ययाचार ।

५२ चरनोदक = चरनो का जल | चप = दबाव | जम दूँद = यमराज द्वारा किए गए उत्पात श्रयवा उपद्रव | बेनी = चोटी | बेनी मैंनका की गूँद......इ॰ = गंगा-जल पान करने से तुमे स्वर्ग मिल जायगा श्रीर तब तुमे वहाँ पर मेनका की चोटी गूँथने का श्रवसर मिलेगा | तात्पर्य यह कि तुमे स्वर्ग में श्रय्सराश्रों का साहचर्य मिलेगा |

पूर मरयो हो = मरा था। मगह = मगहर, जनश्रुति के श्रनुसार मगहर में मरने वाला व्यक्ति श्रगले जन्म में गंधा होता है। कीनो गर-जोरि श्रौर नारकीन बीच घेरि......पाप काज के = यमराज के दूरों ने उस पापे को श्रन्य रात-दिन पाप करने वाले पापियों के बीच घेर कर एक साथ रक्खा। ताहि के करं के.....सुर साज के = उस पापी के, नरक चले जाने पर उसके संबंधी उसकी ठठरी को गंगा में नहलाने के लिए ले गए (शव जलाने के पहले गंगा-स्नान श्रावश्यक माना जाता है) किंद्र गंगा-जल को स्पर्श करती हुई वायु के लगते ही देवता लोग वायुयान सजाकर हाजिर हुए श्र्यांत् उस पापी के स्व पाप कट गए श्रौर उसके स्वर्ग जाने की तैयारी होने लगी। साँकरें कटाह.....जमराज के = यमदूर्तों को तुरंत दोड़ा कर तथा उस यमराज के कैदी की बेड़ियों को कटा कर देवता लोग उसे नरक से छुटा कर ले चले।

५४ सुरसिर=गंगा। सुर = देवता। सिर = बराबरी। दाता याही कै.....सुम काज के = शुभ कार्क श्रथवा उत्तम फल देने वाली इसी गंगा की घारा द्वारा लोग मुक्त हो जाएँगे। स्रोक स्राक्षय। थोक = समूह। नर्से = नष्ट हो जाते हैं। दोक जल-कन चार्ले = जत की दो ब्रॅंदों के चखने से। स्रोक = चुक्तू।

५५ मोह-सर-सरसाने = मोह रूपी सरोवर में वृद्धि प्राप्त किए हुए, मोह के वातावरण में पत्ते हुए। पैंड़ी=मागे अटकरियै = अन्दाज लगाइए, अनुमान कीजिए। राम-पद-संगिनी = गंगा विष्णु (जनके राम अवतार है) के चरणों से निकली हैं।

पूछ मच = मघा नज्ञत्र में, माघ मात में । मघवा = इन्द्र । समन = इमन । मो न रूजिये = वह ऋदितीय है, वैनी दूसरी नहीं है । बारि = जला । दानवारि = दानवों के वैरी ऋथीत देवता। नै करि = विनम्र होकर । बिनै = विनय । सुर-सिंधु = सुरसरिता, गंगा। रन = ममुद्र का (यहाँ पर जल का) छोटा सा खंड । सुर-सिंधुरन = देवता श्रों के हाथी (ऐरावत ऋादि)। कृत-पानि = किनारे का जल । त्रिसृत-पानि = शंकर।

पू हरि-पद पाँउ घारै = विष्णु के पद पर पैर रखती है अर्थात्ं विष्णु की पदवी प्राप्त करती है। पतितों का उद्धार करने में विष्णु की बरा-बरी करती है। काकों भगीरथ नृप... .. इ० = गंगा के अतिरिक्त और किसके लिए भगीरथ ने तप द्वारा अपने शरीर को जलाया था भगीरय ने इतनी घोर तपस्या गंगा की प्राप्ति के लिए ही की थी। तार्ते सुरविर जू की.....इ० = ऐसी गुणवती होने के कारण ही गंगा 'सुरसिर' कहल ती है।

प्र अरथ = हेतु, निमित्त । बिरथ हैं = रथ को त्याग कर । काहे कों बिरथ .....ह० = यदि गंगी इतनी महत्बर्ग्ण न होती तो नगीरय अपना राजसी ठाट-बाट छोड़ त रस्या कर अपने शारीर को व्यर्थ में क्यों जजाते !

६० द्वारंग = विझ-वाघाएँ। ईस = शिव। सेनापित जिय जानी... इ० = शिव के द्वाघे द्वांग में पार्वती जी का कब्जा है। स्रविश्व द्वाघे द्वांग में विष, सर्ग तथा द्वान्य भयंकर विझ वाघाद्वों का साम्राज्य है। ऐसी विषम परि-स्थिति में शिव के शरीर का थोड़ा सा भाग भी बाकी न वच रहता, यदि उनके शिर पर सुघा से भी सहस्त्र गुने प्रभाव वाला गंगा जी का जल न होता।

६१ पावै राज बसु = कुबेर का राज्य पाता है। दुषार = रूप देने वाली।

६३ गाइन = गायक । ऋलापत हो = ऋलापता था। लागे सुर दैन = गायक के सुर में सुर मिलाने लगे । ऋलापिही ऋकेली = मैं स्वयं ऋालाप भरूँगा । 'सुरनदी जैं = गंगा की जय । गढड़-केतु = विष्णु । घाता = विषाता, ब्रह्मा।

६४ लहुरी = छोटी । ताँति = धनुष की डोरी। भौर = तेज पानी में पड़ने वाले चक्कर। फटिका = गुलेल की डोरी के बीचोबीच रस्सी से बुन कर बनाना हुआ वह चौकोर हिस्सा जिसमें मिट्टी की गोली रख कर चनाई जाती है। पानि = १ जल २ हाथ। कोटि = १ घनुष का िसा २ करोड़ों। कलमष = १ काले (सं० कल्माप) २ पान। गुलेला = मिट्टी का छोटा सा गोला जो गुलेल से फेंका जाता है। बलूला = बुदबुद। कलोल = तरंग। गिलोल = गुलेल।

६५ नीर घार = जल की घारा । निरघार निरघार हूँ कौं = निश्चय ही निराश्रय व्यक्ति को । ग्रघार = ग्रवलं न, ग्राश्रय । कैन्निघान = समीप । सगवान मानी भव हूँ = स्वयं शिव ने इसे पूज्य माना है । कामधेनु हीन = कामधेनु जिसकी बराबरी को नहीं पहुँचती । जाकों देखें बारि......इ० = जिसके जल को देखने से दीन व्यक्ति फिर कभी दरिद्री नहीं होता है।

६६ कळुव न छीजै = कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार की कभी नहीं होती। हरिपुर की नसेनी = बैकुंठ जाने की सीढ़ी। बिसुन-पदी = गंगा। जाहनवी = (जाह्ववी) गंगा। नबी = पैगम्बर, रस्ल।

• ६७ कहा जगत आधार १ = ग्रंन (ग्रज) | कहा आधार प्रान कर १ = तन | कहा बसत बिधु मध्य १ = एन अथवा एए। ('एए' काले रंग के मृग को कहते हैं; कस्तूरी-मृग) | दीन बीनर्त कह घर घर १ = कन (कए) | कहा करत तिय कसि १ = मान | कहा जाचत जाचक जन १ = घन | कहा

1

Æ

10

त्रां

न

此

34

बसत मृगराज १ = वन ।
कहा कागर की कारन १
= सन (प्राचीन समय
में 'कागर', या कागज
सन से बनाया जाता
था)। धीर बीर हरवत
कहा १ = रन (रण)।
चारि बेद गावत कहा १
= 'ऋंत एक माधव
सरन' (ऋंत में विष्णु
ही सबके ऋाअय-स्थान
हैं)।

विशेषः = इस छुंद से चित्रालंकारों का वर्णन प्रारंभ होता है। उक्त छुंद कमलबद्धोत्तर का योगाभ्यास करते ये और नर नारायण हिमालय पर कठिन तपस्या करते थे । उस समय इंद्र ने डर कर इनकी तपस्या भंग करने के लिए काम, कोध और लोभ की सृष्टि की और उन तीनों को नर-नारायण के सामने मेजा, परंतु नर नारायण की तपस्या भंग नहीं हुईं। तब इंद्र ने कामदेव की शरण ली। कामदेव अपने साथ वसंत, रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराओं के तेकर नर नारायण के पास पहुँचे। उस समय अप्सराओं के गाने आदि से नर-नारायण के पास पहुँचे। उस समय अप्सराओं के गाने आदि से नर-नारायण की आँखें खुलीं। उन्होंने सब बातें समभ लीं और इंद्र को लिज्जत करने के लिए तुरंत अपनी जाँघ से एक बहुत सुन्दर अप्सरा उत्पन्न की जिसका नाम उवंशी पड़ा। इसके उपरांत उन्होंने इंद्र की मेजी हुई हजारों अप्सराओं की सेवा करने के लिए उनसे भी अधिक सुन्दर हजारों दासियाँ उत्पन्न की। इस पर सब अप्सराएँ नर नारायण की स्तुति करने लगी। इन अपसराओं ने नारायण से यह भी वर माँगा था कि आप इम लोगों के पति हो। इस पर उन्होंने कहा था कि द्वारर में जब हम अवतार लेंगे तब तुम राजकुल में जन्म लोगी। उस सम्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तदनुसार नारायण तो अनुक्षा और नर अर्जुन हुए थे।"

७० चर अचर अयन = जो स्थावर तथा जंगम सब हा आश्रय-स्थान है। ससघर गन दरसन=जो शिव के गणों को दर्शन देने वाला है। गगन चर=देवता।

विशेष :---- दह छंद 'श्रमत्त' का उदाहणा है जिसमें बिना मात्रा वाले शब्द रक्ले जाते हैं---

> 'बिन मत्तां वरणहि रचें, इ उ ए कक्कु नाहिं। ताहि श्रमत्त बलानिये, समभौ निज मन माहिं॥

> > ('काव्य प्रभाकर')

9१ जी मैं दरद छक्यो ... काटै तें हो हरे— इस पंक्ति का अर्थ बड़त स्पष्ट नहीं है। इसकी गिंत भी बिगड़ी हुई है। किसी भी पोधी के पाठ द्वारा इस दोष का परिहार नहीं होता है। कदाचित इसका भावार्थ इस प्रकार है—तूनाना प्रकार के ऋहं कारों से छका हुआ है (पूर्ण है), तेरे हृदय में योड़ी भी कसक नहीं है, तू कितने ही हरे हरे ख्वों को सकान ऋदि बनाने के लिए काट डालता है। पाई तर... रत न बर = मानव शरीर पाकर भी तूगम में सही प्रकार ऋतुरक न हुआ | हेतु = प्रींति। श्रीर न... श्राजु गिंत =

तेरी मुक्ति के लिये आराज और कोई दूसरी युक्ति नहीं है (अर्थात् हरिमिक्ति द्वारा ही तेरा मोच्च हो सकता है)।

७२ बरती रहि कै = उ ग्वास करके । साथ = इच्छा, अभिलाषा । विभे को कतार = विषय-वासनाओं की पंक्ति (अर्थात् समृह्) । करि हटतार = हरताज लगा कर, नष्ट कर । करतार = १ "लकड़ो, काँ से आदि का एक बाजा जि उका एक जोड़ा हाथ में लेकर बजाते हैं" २ स्टब्ट-कर्ता ।

७३ इसका अर्थ स्वष्ट नहीं है।

विशेष:—७३ वें छंद से लेकर ८० तक नियमान्तर शब्द-रचा के उदाहरण दिये हुए हैं। इन छंदों द्वारा कोई चित्र नहीं बनते हैं। इनके पढ़ने में एक प्रकार की विचित्रता जान पड़ती है इसीसे इन्हें चित्रालंकार कहते हैं (चित्र = विचित्र)। भिखारीदास ने इन्हें "बानी को चित्र" कहा है—

"श्रश्नोत्तर पाठान्तरो, पुनि बानी को चित्र। चारि लेखनी चित्र को, चित्र काव्य हैं मित्र॥"

७३ वें छुंद में यह विशेषता है कि उसमें केवल एक ही अन्र ('ल') प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार ७४ वें छुंद में केवल दो अन्दर ('र' तथा 'म') प्रयुक्त हुए हैं।

७४ रामा = स्त्री। रारि = भगड़ा, व्याधि। रमा = शीता। मार = कामदेव।

श्रयं:—रे (मूर्खं!) (त्) स्त्री में रमण करता है (अनुरक्त रहता है), (किंतु) (तेरे) रोम रोम में व्याधियाँ (मरी हुई हैं); (त्र के उचित है कि) (त्) सीता (तथा) राम में अनुरक्त हो, (श्रोर) रे (मनुष्य!) कामदेव को मार (कामदेव का भली प्रकार दमन कर)।

७५ लीला=१इस्य र्णं व्यापार। लोने=सुन्दर। निलन=कमल । लोल = चंचल। निलै = श्राश्रय स्थानः। नौल = नवल, सुन्दर। लौ = श्राशा, कामना।

अर्थ: - सुन्दर कमल (के) समान लीला स्त्री (के) नेत्रों में लीन है (अर्थात् स्त्री के नेत्र सुन्दर कमल-दल के समान चंचल है); चंचत (नेत्र) लाली के आश्रय (हैं) (नेत्र बहुत लात हैं), (तथा) सुन्दर प्रियतम (की) ली (में) लीन

१ काव्यनिर्ण्य (चित्रालंकार नर्णन दोहा संख्या ४)।

(रहते हैं) (अर्थात् नेत्रों को प्रिय के दर्शनों की कामना सदा बनी रहनी है)।

७६ अर्थ:—(यदि) मुनियों (का) भन कामदेव (को) मानता है
(कामदेव के वश में हो जाता है) (तो) नियम ('नेम') मौन (हो जाता है)
(नियम भंग हो जाते हैं) (तथा) नाम नम जाता है (मिट जाता है); (यह देख
कर विशेष आश्चर्यन करना चाहिए को कि) मानिनी के नेत्र (बड़े) नामी
हैं; मन-चाही बात कर डालते हैं, (वे) मानो मीन (हैं)।

७७ सुरस1=गंगा । संसी=संशय, श्राशंका । सास=साँस, निश्वास । रस रास = श्रानंद का भांडार ।

श्रर्थ:—हे शूर्वीर (व्यक्ति !) (तू) गंगा (का) स्मरण कर (गंगा-सेवन कर), (क्योंकि) साँस (का) संशय (है) (श्रर्थात् साँस का क्या ठिकाना, श्राई श्राई, न श्राई न श्राई); (तू) संसार से कोघ (पूर्वक) रुट्ट हो कर उस श्रानंद (के) भांडार (परब्रह्म का) स्मरण कर (मायास्मक जगत् से उदासीन होकर ब्रह्मा का ध्यान कर)।

७८ दादनी = वह रकम जिसे चुकाना हो। यह शब्द फारसी 'दादन' से बना है जिसका अर्थ 'देना' होना है। यहाँ पर इसका प्रयोग दान के अर्थ में हुआ है। दानी दंदन = देवता, यहाँ पर राम। दादि दै = प्रशास करके।

श्चर्यं:—दानी (व्यक्ति) (ने) नित्य दान देकर (श्चरना) दाना दाना दे दिया (श्चर्यात् उसके पास जो कुछ था वह उसने बाँट दिया); (यह देख कर) राम (ने) (उसकी) प्रशंसा कर (उसे) दाना दाना दे दिया (राम ने उसकी दानशीलता देख कर उसे उसकी सारी संपत्ति फिर से दे दां)।

७६ रूरी=सुन्दर । हेरि = चितवन ।

श्रवनरण: -- रृती कृष्ण को नायिका पर अनुरक्त कराने के लिए नायिका की प्रशंता कर रही है।

श्रर्थ: — हे हिर ! (मैं तो) (इसकी) सुन्दर चितवन देखने पर हार गई (मैं तो सुन्ध हो गई हूँ), (तू भी) हार जायेगा (तू भी इस पर मुन्ध हो जायेगा); नाना प्रकार के हीरों (दारा) हार (बनाया जाता) है (श्रर्थात् ऐसे तो तू ने श्रनेक हीरों के हार देखे होंगे), (किंतु) हे हिर ! (इस स्त्री रूपी) हीरे को देख (यह स्त्री रूपी हीरा उन हीरों के हीरों से कहीं बढ़कर है)।

विशेष :--इस छंद का अर्थ दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है। इन्ध्य को लक्ष्य कर दूती नायिका से कह रही है कि हिर को देख कर मैं हार

गई, तू भी उन पर मग्ध हो जायगी; संसार में हीरों के अनेक हार देख जाते हैं किंतु है सखी ! जरा इस हिर रूपी हीरे को तो देख। यह उन हीरों से बहुत बढ़ कर है।

द० रित = प्रीति । तारे = नेत्र । तंत्री = वे बाजे जिनमें बजाने के लिए तार लगे हुए हों जैसे वी गा । रूरी = श्रेष्ठ । ररे = रट लगाए हुए है। तीर = समीप ।

श्रवतरण: - दूती कृष्ण से रूठी हुई नायिका की दशा का वर्णन कर रही है।

श्रर्थ:—(हे कृष्ण!) (तुम्हारे) नेत्र (रूपी) वाणों (से) रेती जाने पर (विद्ध होने पर) तुम्हारी प्रीति (में) (वह) रात से अनुरक्त है; तुम्हारी नायिका वृद्ध (के) समीप वीणा से (भी) अष्ट (मधुर ष्विन से) (तुम्हारे नाम की) रट लगाए हुए है (श्रर्थात् यद्यपि वह रात को तुम से रूठ कर चली गई किंतु फर भी तुम्हारे कटाचों का उस पर इतना श्रसर हुश्रा कि वह घर वागस न जा सकी। तुम्हारे घर के समीप ही एक वृद्ध के नीचे खड़ी होकर तुम्हारा नाम जपत्री रही)।

=१ सपरे,...स्नान करने पर । सुरसिर=गंगा ।

श्रथं: - श्रब स्नानादि करने पर गंगा शिव, केशव (तथा) ब्रह्मा के लोक पहुँचा देती हैं (जीवनमुक्त कर देती हैं)। श्रवश होने पर (सब प्रकार से हताश हो जाने पर) गंगा शिव ने (भी) समस्त विधानों को उलट देती हैं (पीड़ितों की सहायता करने में शिव की श्राज्ञा का भी उल्लंघन कर देती हैं)।

८२ मानी = जिसने मान किया हो, रूठा हुन्ना व्यक्ति । ती = स्त्री । स्त्रन = च्या । तीर = वाया । मार = कामदेव । गुमानी = अभिमानी । तीस्त्रन = तीच्या ।

श्रर्थ: — नायिका (ने) मार्ग (में) रूठे हुए (नायक) को पकड़ कर (श्रर्थात् उसे लच्य कर) (एक) च्या (में ही) (नेत्र रूपी) तीर छोड़ा; (उस कटाच्च का नायक पर ऐसा प्रभाव हुआ मानो) अभिमानी कामदेव (ने) कुपित होकर तीक्ष्य वाया छोड़ा हो।

=३ श्रर्थ:—(तू) सुख से (सहज में ही) प्रतिष्ठा ('पित') नहीं प्राप्त कर सकेगा ('पाइहै')। विभिन्न प्रकार की भक्तियों को मन में जान ले (श्रर्यात् यदि त् सुख चाहता है तो पहले नवघा भक्ति से परिचय प्राप्त कर); सेनापित (कहते हैं कि) मैं जानता हूँ, (तू) भक्ति-पूर्वक मुकने में ही सुख गएणा(भाग-वान को प्रशाम करने में ही सच्चा सुख है)।

८४ खंड = दुकड़ा। परि = परे। मधु = १ मिठाई २ एक दैस्य जिसें विध्या ने मारा था।

श्रर्थ: — सीता रानी (के) प्रिय का नाम मिठाई (के) दुकड़ों (से) परें (है) (श्रर्थात् राम-नाम मिठाई से कहीं श्रिधिक मधुर है); सीता रानी (के) प्रिय का परिणाम मधु (नामक दैत्य) (का) नाश (करना) है (श्रर्थात् विष्णु का प्रयोजन मधु का नाश करना था)।

कहरन तें = कष्ट द्वारा पींड़ित होने से ।

श्चर्यः —हे नरक-हरण ! श्चर्यात् लोगों को मुक्त कर स्वर्ग मेनने वाले भगवान् !) सेवक नरों को (सेवा करने वाले मनुष्यों को) तुम (ही) कष्ट द्वारा पीड़ित होने से बचाश्चों, हे करुणा के भांडार ! मेरे ऊर दया करने (में) क्यों उदासीन हो (श्चर्यात् तुम तो करुणा के भांडार होते हुए भी हम पर करुणा नहीं करते हो)।

## छंदों की प्रथम पंक्ति की अकारादि-क्रम-सूची

| प्रथम् पंक्ति                            | <b>पृष्ठ</b> ःसंख्या |      |
|------------------------------------------|----------------------|------|
| श्रॅंखियाँ सिराती ताप छाती की बुभाती रोम | •••                  | २४   |
| श्रंजन सुरंग जीते खंजन, कुरंग, मीन       | •••                  | ३२   |
| श्रगम श्रपार, जाकी महिमा कौ पारावार      | •••                  | 33   |
| त्रति ही चपल ए बिलोचन हठीले त्राली       | •••                  | પ્રશ |
| श्रघर को रस गर्हेकंठ लपटाइ रहें          | •••                  | २०   |
| श्रव श्रायो भादों, मेह बरसे सघन कादों    | •••                  | 48   |
| श्रव श्रायो माह प्यारे लागत हैं नाह, रवि | •••                  | 90   |
| श्रव सपरे सुरसरि करें सिव के सब विधि वाम | ***                  | ३११  |
| श्रमल श्रलंड चाउ रहैश्राठ जामैं ऐसी      | •••                  | 88   |
| अप्रमल कमल, जहाँ सीतल सलिल, लागी         | ***                  | पूर् |
| श्रारे करि अमेंकुस बिदारयौं हरिनाकुस है  | •••                  | १०७  |
| ग्रदन ग्रदर सोहै स्कल बदन चंद            | ***                  | १०   |

| छुंदों की प्रथम पंक्ति की श्रकारादि-क्रम-स      | <b>प्</b> ची | र४१        |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| ग्रसरन सरन, सकल खल करखन                         | ***          | ११८        |
| म्राई रितु पाउँस कृपाउस न कीनी कंत              | •••          | ६२         |
| <b>ब्राए परभात सकुचात श्र</b> लसात गात          | •••          | *\$        |
| ब्रादर विद्दीन, नाहिं परद्वार दीन जाइ           | •••          | १०५        |
| ब्रानंद की कंद मुख तेरी ता समान चंद             | •••          | २६         |
| ब्रानंद मगन चंद महा मनि मंदिर मैं               | ****         | 30         |
| ग्राप ईस सेल ही मैं ग्रलकें बहुत माँ ति         | •••          | 35         |
| ब्रायसु <b>ब्र</b> पार पारावार हू के पाटिवे कौं | •••          | 50         |
| ब्रायी जोर जड़काली, परत प्रबल पाली              | •••          | 90         |
| ब्रायी राम चापिं चढ़ाइबे की महा-बाहु            | •••          | <i>छ</i> छ |
| श्रायो सखी पूसी, भूलि कंत सौंन रूसी, केलि       | ***          | ६८         |
| इत बेद-बंदी बीर बानी सौं बिरद बोलैं             | •••          | 50         |
| उन एते दिन लाए, सखी अजहूँ न आए                  | • •          | 48         |
| एरे मन मेरे, खोर बासर घनेरे, करि                | ***          | . 200      |
| श्रीरै भयी रुख तातें कैसे सखी ज्यारी होति       | •••          | ġ          |
| ग्रीसरें इमारे ग्रीर बालै हिलि-मिलि रमें        | ***          | 88         |
| कंज के समान सिद्ध-मानस-मधुप-निधि                | ***          | ७४         |
| कब दिन दूलह के श्रहन-बरन पाइ                    | 904          | 90         |
| कमल तें कोमल, बिमल अति कंचन तें                 | ****         | <b>ዺ</b> ሄ |
| कमले न आदरत रागे अरुन धरत                       | ***          | ₹७         |
| करतं कलोल सुति, दीरघ, श्रमोल, लोल               | ****         | ३२         |
| करन छुवत बीच हुँ के जात कुंडल के                | ***          | \$ \$      |
| करि बीर नादे, कीनी पूरन प्रसादे दौरि            | ***          | १०८        |
| करना निधान, जातें पायौ तें बिमल ज्ञान           | ***          | १०१        |
| कल है करित सब द्यौस निसाकर मुखी                 | ***          | २=         |
| कहा जगत आधार ! कहा आधार प्रान कर !              | ***          | ११७        |
| काढ़त निषंग तें, न साधत सरासन में               | ***          | 13         |
| कातिक की राति थोरी थोरी वियराति, सेना-          | ***          | 44         |
| काम की कमान तेरी भृकुटी कुटिल श्राली            | ***          | ३३         |
| काम-केलि-कया कनाटेरी दे सुनन लागी               | ***          | ¥G         |

į

| काम कै प्रथम जाम, विहरें उसीर धाम         | •••   | 3,2    |
|-------------------------------------------|-------|--------|
| कात तें कराल कालकृट कंठ माँक लसे          | •••   | 284    |
| कालिंदी की घार निरधार है ऋघर, गन          | ***   | ₹४     |
| कीजिए रजाइस कों, हरि-पुर जाइ सकों         | •••   | 58     |
| कीजै को समान, चायवान सौ विराजमान          | ***   | 90     |
| कीनी परिकरमा छलत बलि बामन की              | •••   | 43     |
| कीने नारि नीचे बैठी नारी गुरुजन बीच       | ***   | ર્યૂ   |
| कीने सौ जनम हो मैं, जे श्रघ जन मही मैं    | •••   | ११४    |
| की नौ बालापन वान केलि मैं मगन मन          | •••   | 200    |
| की नौ है प्रसाद, मेटि डाखी है विवाद, दौरि | ***   | १०१    |
| कुंद से दसन धन, कुंदन वरन तन              | ***   | 3.4    |
| कुबिजा उर लगाई हमहूँ उर लगाई              | •••   | ११     |
| कुस लव रस करि गाई सुर धुनि कहि            | ***   | १=, ६६ |
| केतिक, असोक, नव चंपक, वकुल कुल            | ***   | પ્રક્  |
| केंती करी कोई, पैये करम लिख्योई, तातें    | ***   | १०७    |
| केंस रहें भारे मित्र कर सौं सुधारे तेरे   | •••   | ঙ      |
| केसरि निकाई, किसलय की रताई लिए            | •••   | ३३     |
| केसौ ग्रति बड़े जहाँ श्ररजुन पति काज      | ***   | ११     |
| कोई एक गाइक अलापत हो साथी ताके            | ***   | - १५   |
| कोई परलोकसोक भीत श्रति बीतराग             | • • • | १०१    |
| कोई महा पातकी मरयो हो जाइ मगह मैं         | ***   | १११    |
| कोट गढ़ गिर्द ढाहैं जिनकों दुरग नाहें     | ***   | २२     |
| को पर नारी पीड ! करन-हंता पुनि को हैं !   | • • • | ११७    |
| कोप्यो खुनाइक की पाइक प्रवल कपि           | ****  | 28     |
| को मन्डन संसार ! गीत मन्डन पुनि को है !   | ***   | ११७    |
| कोमल, श्रमल, कर कमल बिलासिनी के           | ***   | 8c     |
| कोइ को घटाइ, लोभ मोहन मिटाइ, काम          | ***   | ११५    |
| को है उपमान ! भारमान हू तें भारमान        | •••   | १००    |
| कौनें विरमाए, कित छाए, श्रजहूँ न श्राए    | •••   | યૂર    |
| कौल की है पूरी जाकी दिन दिन बाढ़े छुबि    | •••   | Ą      |
|                                           |       |        |

| छंदों की प्रथम पंक्ति की श्रकारादि-क्रम           | ा-स्ची | २४३       |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|
| कौहू तुव ध्यान करे, तेरी गुनगान कौहू              | •••    | 84        |
| खंड खंड सब <b>दिग-मंडल</b> जलद सेत                | •••    | <b>89</b> |
| बेत के रहेया श्रिति श्रमल श्रहन नैन               |        | 18        |
| गंगा तीरथ के तीर, थके से रही जू गिरि              |        | . १०१     |
| गगन-श्रॅंगन घना <b>धन</b> तें सघन तम              | ***    | ₹ ₹       |
| गाई चतुरानन सुनाई रिषि नारद कौं                   |        | 5 ×       |
| गिरत गहत बहि, घाम मैं करत छाँह                    | •••    | १०४       |
| गीत हिं सुनावें तिल कन भलकावें सुन                | •••    | . १५      |
| ग्रह के गहे तें त्रति व्याकुत बिहाल भयी           | ***    | १०८       |
| शीषम तपति हर, प्यारे नव जलधर                      |        | 48        |
| घर के रहत जाके सेनापित पैये सुख                   |        | २३        |
| भर तें निकित करि मार गहि मारत हैं                 | ***    | २८        |
| चंचल, चिकत, चल, श्रंचल में भलकति                  | . 4**  | 38        |
| चंडिका-रमन, मुंड-माल-मेक क़रिबे की                |        | ६२        |
| चंद की कला सी, चपला सी, तिय सेनापति               | *** ,  | 38        |
| चंद्र दुति मंद कीने, निलन मैलिन तें ही            | ***    | 85        |
| चत्ने उत पति के बियोग उतपति भई                    | •••    | 84        |
| चले तें तिहारे पिय, बाढ़यौ है बियोग जिय           | ****   | ₹⊂        |
| चल्यो इनूमान राम-बान के समान, जानि                | ***    | <b>5</b>  |
| चाइत सकल जाहि रित के भ्रमर है जो                  | • • •  | U         |
| चाहत है घन जी तू, सेड लिया रमन कों                | ***    | 33        |
| चित चुभी त्रानि, मुसकानि मन-भावन की               | ***    | ₹.        |
| चीर के हरत बलबीर जू बढ़ायी चीर                    | ***    | 30.5      |
| चुरइ सलिल, उच्छलइ भानु, जलनिधि-जल मंपिय           | ****   | <b>5</b>  |
| चौरासी समान, कटि किंकिनी बिराजित है               | ****   | 90        |
| लुतियाँ सकुच वाकी को कहै समान तार्ते              | •••    | 3.0       |
| छौड़ि के कुरेंड़े, पेंड़े परे जे विभीषनादि        | ***    | 33        |
| क्रुटत फ़ुहारे सोई बरसा सरस रिद्र                 | ***    | ¥0        |
| छुटे त्रावै काज भिन्न करत सँजोए साज               |        | २६        |
| ब्रुट्यो ऐनी जैनी, प्रेम-पाती कों पटेनी, ख्रुट्यो |        | ₹⊏        |

| जनक नरिंद नींदनी की बदनी बिंद             | *** | 50          |
|-------------------------------------------|-----|-------------|
| जनम कमीन भौन बीर जुद्ध भीत रहैं           | *** | \$1         |
| जरद बदन, पान खाए से रदन, मानौं            | *** | પૂર્        |
| जहँ उच्चरत बिरंचि बेद, बंदत सुर-नाइक      |     | 50          |
| जहाँ मुर सभा है मुबास बसुधा को सार        | ••• | · ·         |
| जाउकी लिलार ताके पाउकी ऋघर, नैंन          | *** | 3.4         |
| जाकी जोति पाइ जग रहत जगमगाइ               | ••• | २३          |
| जाकी नीर-धार निरधार निरधार हू कौं         | ••• | ११६         |
| जाकी सुभ स्रति सुघारी है सुद्दाग भाग      | ••• | ¥           |
| जाके रोजनामे सेस सहस बदन पढ़ें            | ••• | ३०          |
| जाकौं फेरि फेरि नारि सेनापति सब चाहैं     | *** | y           |
| जाकौँ महा जोगी, जोग-साधन करत हठि          | ••• | <b>१</b> ११ |
| जात है न खेयो क्यों हूँ बल्ली न लगति नीकी | ••• | १३          |
| जाही हनूमान के श्राञ्जत श्रापमान पाइ      | ••• | ११३         |
| जिनकी पवन फौक, पंछिन मैं पंछिराज          | ••• | 3           |
| जीतत कपोल को तिलोचमें श्रमूप रूप          | ••• | १६          |
| जी मैं दरद न छुक्यों सकल मदन तद           |     | ११ट         |
| जुद्ध-मद-श्रंध दसकंघर के महा बली          | *** | 3           |
| जैठ नजिकाने सुधरत खसखाने, तल              | ••• | · 40        |
| जेती बन बेली श्रोर तिनकी न कीजे दौर       | ••• | २५          |
| जोर जलचर, श्रति कुद्ध करि जुद्ध कीनी      | ••• | १०१         |
| जौ तें प्रानप्यारे परदेस कीं सिघारे तीतें |     | પૂ          |
| ज्यों ज्यों सखी सीतल करित उपचार सब        |     | 8           |
| मूँ ठे काज की बनाइ, मिस ही सी घर आह       | *** | 8           |
| तजत न गाँठि जे अनेक परवन भरे              | ••• | 28          |
| तिज भुव-श्रंबर कौं, सीता के स्वयंवर कौं   | ••• | ७७          |
| तपै इत जेठ, जग जात है जरनि जरयी           | *** | પ્રદ        |
| तब की तिहारी हँसि हिलनि मिलनि वह          | ••• | ₹8          |
| तब तें कन्हाई स्त्रब देत हो दिखाई, रीति   | *** | 3 8         |
| तब न सिधारी साथ मीड़ित है ऋब हाथ          | *** | 9           |
|                                           |     |             |

| छुंदों की प्रथम पंक्ति की ऋकारादि-क्रम    | -सूची | २४५        |
|-------------------------------------------|-------|------------|
| तइ नीके फूले विविध, देखि भए मयमंत         | •••   | પ્રહ       |
| तारन की जोति जाहि मिले पै विमल होति       | •••   | 58         |
| ताही भौति घाऊँ सेनापति जैसे पाऊँ, तन      |       | १०२        |
| तीनि लोक ऊपर सरूप पारबती, जातें           | •••   | 20         |
| तीर तें अधिक बारिधार निरधार महा           | ***   | १६         |
| तुकन सहित भले फल को धरत सूधे              | ***   | ş          |
| तुम करतार जन रच्छा के करनहार              | •••   | १०५        |
| तू है निखान कों निदान शान ध्यान तेरी      | •••   | १०६        |
| तेरे उर लागिने कों लाल तरसत महा           | •••   | २०         |
| तेरे नीकी वसुधा है वाके तौ न वसुधा है     | •••   | २४         |
| तेरे भूखन हैं यातें हैं है न सुधार कल्लू  | •••   | 38         |
| तेरी मुख देखे चंद देखी न सुहाइ, श्रर      | •••   | ¥0         |
| तो रित राती राति तैं, रेती तारे तीर       | •••   | 315        |
| तोरह्यो है पिनाक, नाकपाल बरसत फूल         | •••   | - 105      |
| त्रिभुवन-रच्छन-दच्छ, पच्छ रच्छिय कच्छप बर | •••   | 95         |
| थोरी कळू मांगे होत राखत न प्रान लिंग      |       | १३         |
| दिच्छिन घीर समीर पुनि, कोकिल कल कूजंत     | •••   | 40         |
| दानी दिन दिन द।दनी, दाना दाना दीन         | •••   | 388        |
| दामिनी दमक, सुरचाप की चमक, स्याम          | •••   | 42         |
| दामिनी दमक सोई मंद बिहसनि, बग-            | •••   | <b>€</b> ? |
| दिन दिन उदै जाकौ जातें है मुदित मन        | •••   | १८         |
| दीख्रित परसराम, दादी है बिदित नाम         | •••   | 7          |
| दीरच प्रचंड महा पीन भुजदंड जुग            | •••   | 95         |
| दूरि जदुराई, सेनापित सुखदाई देखी          | •••   | <b>4</b> 3 |
| देखत नई है गिरि छतियाँ रहे हैं कुच        | •••   | 3          |
| देखत न पीछ को निकासि कैयी कोसन तें        | •••   | 28         |
| देखि चरनारबिंद बंदन करयौ बनाइ             | •••   | 30         |
| देखें छिति श्रंबर जले है चारि श्रोर छोर   | •••   | १७, ६०     |
| देव दया-सिंधु, सेनापति दोन-बंधु सुनौ      | •••   | ્ દ⊏       |
| दैकै जिन जीव, जान, प्रान, तन, मन, मित     | ***   | थ,३        |
|                                           |       |            |

| दोष सौं मलीन, गुन-हीन कविता है, ती पै      | •••    | 3              |
|--------------------------------------------|--------|----------------|
| द्रीपदी समा मैं ग्रानि ठाढ़ी कीनी हठ करि   |        | 308            |
| दिजन की जामैं मरजाद छूटि जाति भेष          |        | १७             |
| घरचौ पन पेलि दसमत्य हू के मत्य पर          | •••    | 5≥             |
| घरवी है चरन दससीस हू के सीस पर             | y at # | 32             |
| बरयौ है रवाल मौर वरस विरस कवि              | ***    | <b>१</b> 8, 40 |
| घाता जाहि गावै, कळू मरम न पावै, ताहि       | ***    | હયૂ            |
| भाव, सिला, दार, निरधार प्रतिमा कौ सार      |        | 808            |
| धायौ हिम-दल हिम-भूधर तें सेनापति           | • • •  | 190            |
| भीवर को सखा है सनेही बनचरन को              | ***    | १०२            |
| नंद के कुमार, मार हू तें मुकुमार, ठाढ़े    |        | ३६             |
| नरक-हरन तें राखिये, नर कहरन तें दाव        | •••    | १२०            |
| नवल किसोरी भोरी केसरि तें गोरी छैल         |        | ७२             |
| नारी नेह मरी कर हिये है तपति खरी           | •••    | . 20           |
| नाहीं नाहीं करें थोरी माँगे सब दैन कहें    | •••    | <b>१३</b> ,    |
| निगमन गायी, गजराज-काज घायी, मोहिं          | ***    | 808            |
| निगमन हेरि, समुभाइ मन फेरि राखु            | • • •  | . १०६          |
| निरखत रूप इरि लेत गद ही कौं सब             | •••    | २८             |
| नीकी श्रंगना है, भावे सब श्रंग नाहै, देखी  | ***    | પૂર            |
| नीकी मित लेंड, रमनी की मित लेंड मित        |        | 200            |
| नीके रमनी के उर लागे नख-छत, श्रक           | •••    | *8             |
| नीके ही निटुर कंत, मन लै पघारे ऋंत         |        | 4 3            |
| नूतन जोबनवारी मिली ही जो बन वारी           | ***    | ₹ ₹            |
| न्पुर कों भनकाइ मंद ही घरति पाइ            | ••     | 3 <b>£</b>     |
| नैंन नीर बरसत, देखिबे भौं तरसत             |        | प्र            |
| पच्छन कों घरे किघीं सिखर सुमेर के हैं      |        | 53             |
| पजरत पाउक, न चलत पवन कहूँ                  |        | 80             |
| पढ़ी स्प्रौर बिसा, गई छूटि न ऋबिचा, जान्यौ | ,      | \$ <b>\$.0</b> |
| पति उतरति, देखी परी है बिपति अति           |        | ११०            |
| पति के ऋछत, सुरपति जिन पति कीनी            | •••    | . १११          |
|                                            |        | 18.1           |

| छंदों की प्रथम पंक्ति की स्रकारादि-क्रम-सू   | ची    | १४७            |
|----------------------------------------------|-------|----------------|
| पतित उधारै हरि-पद पाँउ धारे, देव-            | •••   | ११४            |
| पर कर परै यातें पाती तौ न दीनी लाल           | ***   | રપૂ            |
| परम जोति जाकी ऋनंत, राम रही निरंतर           | •••   | १              |
| परे तें तुसार, मयी भार पतभार, रही            |       | ७१             |
| पवन परम ताते लगत, सहि नहिं सकत सरीर          | •••   | <b>&amp;</b> ? |
| पहिले तौ इत, सेनापित प्रानगित निन            | ••••  | YS             |
| पाँची सुरतार कों जो एक सुरतर, एक             | ***   | ७६             |
| पाई जो कबिन जल-थत जप-तर करि                  |       | 8              |
| पाउक प्रचंड, राम-पतिनी प्रवेश कीनौ           | •••   | ६३             |
| पाउस निकास तातें पायौ श्रवकास, भयौ           | ***   | ६५             |
| पाए सब काम, बढ़े धनी ही की बौह-छाँह          |       | દ્ય            |
| पान चरनामृत कीं, गान गुन गनन कीं             | •••   | १०३            |
| पारथ की रानी, सभा बोच बिललानी, दुसा-         | ***   | 305            |
| पाल्यो प्रहलाद, गज बाह तें उवारची जिन        | •••   | 20             |
| पावन ऋधिक सब तीरथ ते जाकी घार                | • • • | . १५           |
| पासे की निकाई सेनापित नां कही वनित           | ****  | 5              |
| पिखिल हरिन मारीच, थिप लख्लन सिय-सत्यह        | ***   | दर             |
| पून्यों सी तिहारी लाल, प्यारी मैं निहारी बाल | •••   | 84             |
| पूरत हैं कामें सत्यभामा सुख सागर हैं         | ***   | २२             |
| पूरवली जासौं पहिचान ही न कौहू, श्राइ         | ***   | 54             |
| पूस के महीना काम बेदना सही न जाह             | ****  | 35             |
| पेड़ि तें उचारि, बारि-रासि हू के बारि बीच    | ***   | ==             |
| पैये भली घरी तन मुख सब गुन भरी               | ****  |                |
| प्यारी परदेस जाके नीकी मिस भीजित है          | ***   | ₹७             |
| प्रवल प्रताप दीप सात हू तपत जाकों            | ****  | 28             |
| प्रात उठि स्राइबे को तेलिहिं लगाइबे को       | •••   | € 19           |
| प्रात नृप न्हात, करि श्रसन बसन गात           | ***   | भूद            |
| पीतम तिहारे अनगन हैं अमोल धन                 | •••   | 5              |
| प्रीति सौ रमत, उन <b>हीं के</b> बिरमत घर     | ***   | XX             |
| फूलन सौं बाल की बनाइ गुड़ी बेनी लाल          | •••   | 88             |

| बज्र हू दलत, महा काले संहरत, जारि        | ***   | - 5          |
|------------------------------------------|-------|--------------|
| बड़े पै त्रिभंगी रस हू मैं जे न सूचे होत | •••   | 5            |
| बन्न सरोहह के संग ही जनम जाकी            | •••   | ę.           |
| बरन बरन तरु फूले उपवन बन                 | ***   | પૂર          |
| बरन्यी कविन कलाधर कों कलंक तैसी          | ***   | Ę            |
| बरसत घन, गरजत सघन, दामिनि दिपै श्रकास    |       | Ę            |
| बरसे तुसार, बहै सीतल समीर नीर            | •••   | Ę            |
| बहुरि बराह ऋवतार भयौ, किधौं दिन          | •••   | E.           |
| बागौ निसि-बासर सुधारत हो सेनापति         | ***   | પૂ           |
| बानरन राखे तोरि डारत है श्ररि लंके       | •••   | १            |
| बानी सौं सहित सुबरन मुँह रहें जहाँ       | •••   | ,            |
| बारन लगाई ही पुकार एक बार, ताकौं         | ••••  | <b>?</b> 0 } |
| बाल हरिलाल के नियोग तें निहाल, रैनि      | ***   | 81           |
| वालि कौ सपूत, कपि-कुल-पुरहूत, रधु-       | •••   | 8            |
| विंब हैं ऋधर विंब कुंद से कुसुम दंत      | ****  | 38           |
| बिनती बनाइ, कर जोरि हीं कहत जातें        | •••   | १०           |
| बिन ही जिरह, हथियार बिन ताके स्रब        | ***   | 8            |
| विविध वरन सुर चाप के न देखियत            | •••   | इ            |
| बिरच्यौ प्रचंड बरिवंड है पवन-पूत         | •••   | ر<br>ج       |
| बिरह तिहारे घन बन उपबनन की               | ****  | 3            |
| बिरह बिहाल उपचार तें न बोलै बाल          | •••   | 2            |
| बिरह हुतासन बरत उर ताके रहे              |       | ,            |
| विस्व की जुगति, जीते जोग की जुगति हू कों | •••   | ११५          |
| बिस्व के सुधारन कीं, काम-जस-धारन कीं     | •••   | 5            |
| बीर महावली घीर, घरम-घुरंचर है            | ***   | ৬            |
| बीर रस मद माते, रन तैं न होत हाँते       | •••   | 13           |
| वीरैं खाइ रही तातें सोहति रकतमुखी        | ••• ~ | ्र २         |
| बृष कौं तरिन तेज सहसौ किरिन करि          | ***   | पूर          |
| बृष चढ़ि महा भूत पति ज्यों तपत अप्रति    | . ••• | Ę            |
| ब्यापी देस देस बिस्व कीरति उज्वारी जाकी  |       | Y            |

| र्छंदों की प्रथम पंक्ति की स्रकारादि-क्रम-सूची |       | २४६         |
|------------------------------------------------|-------|-------------|
| भए श्रीर राजा, राजधानियों श्रानेक मई           | •••   | દપ્ર        |
| भए हैं भगत भगवंत के भजन-रस                     | •••   | 88          |
| भगो एकनारी-व्रत घारी हरि कंत, ताहि             | •••   | <b>د</b> و  |
| भीज्यो है रुधिर, भार भीम, घनघोर भार            | ***   | ۳ŧ          |
| मृत सभा मृषन, छिपावौ पर ३षन, कु-               | •••   | 2           |
| मृषित रघुवर वंस, भक्त-वत्सल, भव-खंडन           | •••   | 98          |
| भौन सुषराए सुख साधन धराए, चार्यौ               | •••   | <b>89</b> · |
| मंद मुसकान कोटि चंद तें स्रमंद राजै            | •••   | ৬५          |
| मकर सीत बरसत विषम, कुमुद कमल कुम्हिलात         | •••   | ७३          |
| मधु खंडन परि नाम है, सिय रानी कौं पीय          | •••   | १२०         |
| मधुर श्रमोल बोल, टेढ़ी है श्रलक लोत            | •••   | ३५          |
| मलय ममीर सुभ सौरभ घरन घीर                      | •••   | પ્રપ્       |
| महा बलवंत हनुमंत बीर ऋंतक ज्यौं                | •••   | 28          |
| महा मद-स्रंघ दसकंघ सनवंघ,छाँ ड़ि               | •••   | <b>?</b>    |
| मा जू महारानी को बुलावी महाराज हू को           | •••   | 30          |
| मानहु प्रवाल ऐसे श्रोठ लाल लाल, भुज            | ***   | **          |
| मारग-धोरषं, पूस मैं सीत-हरन-उपचार              | ***   | 38          |
| मारगु मानी को पकरि, छुँडियौ ती छन तीर          | •••   | 388         |
| मालती की माल तेरे तन कौं परस पाइ               | •••   | X0          |
| मालै इठि लैंके भले जन ए विसारें राज            | •••   | १५          |
| मिलत ही जाके बढ़ि जात घर मैंन चैन              | •••   | रद          |
| मूद्न को श्रगम, सुगम एक ताकों, जाकी            | •••   | २           |
| मैलन घटावै महा तिमिर मिटावै सुभ                | *** ' | ३०          |
| मोती मनि मानिक रतन करि पूरी धन                 | •••   | 5           |
| मोती माल पोइत ही सखिन मैं सोहत ही              | •••   | <b>?</b> \$ |
| मोती हैं दसन मिन मूँगा हैं श्राधर बर           | •••   | 3           |
| मो मन इरत, पै अपनत बिहरत, इत                   | ***   | **          |
| मोहिं महाराज त्राप नीके पहिचानैं, रानी         | •••   | \$08        |
| मोहिनी को विव, सारदाहू को विरंचि, पुर          | •••   | <b>5</b> 0  |
| मौन नेम, नाभी नमे, मुनि मन म नै मैंन           | •••   | 355         |

| यह कलिकाल बढ़्यी दुरित कराल, देखि              | ***  |              |
|------------------------------------------------|------|--------------|
| यह सरबस चतुरानन कमंडल की                       | •••  | ११२          |
| यह सुरसरि, कौंन वरै सुर सरि याकी               | •••  | ११३          |
| रजनी के समै बिन सीरक न सोयो जात                | •••  | १६, ६०       |
| रहै श्रापसर ही की सोभा जो श्रानूर धरि          | •••  | , <b>१</b> २ |
| रतौ परलोक ही के सोक मैं मगन क्राप              | •••  | ११७          |
| रह्यों तेल पी ज्यों धिय हू कीं पूर भीज्यो, ऐसी | •••  | 写其           |
| रार्खात न दौषे पोषे पिंगल के लच्छन की          | •••  | 3            |
| र। ख्यो धरि लाल रंग रंगित ही श्रंबर मैं        | •••  | १२           |
| राधिका के उर बढ़यौ कान्ह कौ बिरह ताप           | •••  | ₹0           |
| राम के हुकुम, सेनापति सेतु काज कपि             | •••  | 22           |
| राम जूकी स्रान कोई तीरथ न स्रान देख्यी         | •••  | ११४          |
| राम जू के पाइ, मुनि-मन न सकत पाइ               | •••  | ११३          |
| र्शम महाराज जाको सदा श्रविचल राज               | •••  | દ્રપ્ર, દૃષ્ |
| रावन को बीर, सेनापति रघुवीर जू की              | •••  | Ε¥           |
| रूप के रिफावत हो, किन्नर ज्यों गावत हो         | ***  | ३७           |
| रे रे रामा मैं रमे, रोम रोम मैं रारि           | •••  | ११६          |
| रे रे सूरी ! मुरसरी सौरी, संसी सास             | •••  | 351          |
| रैनि ही के बीच पाँउ घरि लाल रंग भरि            | •••  | 35           |
| रोस करौं तोसों, दोस तोही कों सहस देहुँ         | •••  | ३८, १०३      |
| लिख ललना है, सरदाऊ रसना है जाकी                | •••  | <b>£</b> 5   |
| लयो मन मोहि, तातें सूमत न मोहि सखी             | ***  | YY           |
| लसत कुटज घन, चंपक, प्रलास, बन                  | ***  | . યુપ્ર      |
| लहुरी लहरि दूजी ताँति सी लसति, जाके            | •••  | 224          |
| लागें न निमेष, चारि जुग सीं निमेष भयी          | •••  | 47,68        |
| लाल के बियोग तें, गुलाल हू तें लाल, सोई        |      | 38           |
| लाल मनरंजन के मिलिबे की मंजन कै                | •••  | 45           |
| बाल लाल केसू फूलि रहे हैं बिसाल, संग           |      | પ્રેફ        |
| लाइ सौ लसित नग सोइत सिंगार द्वार               | •••  | ` <b>Y</b>   |
| लीने सुघराई संग सोहत ललित अंग                  | **** | Ę            |
|                                                |      |              |

| छंदों की प्रथम पंक्तिकी स्रकारादि कम-सूची     |       | २५१           |
|-----------------------------------------------|-------|---------------|
| लीनो है निदान ऋभिमान सुभटाई ही कों            | •••   | <b>5</b> ?    |
| लीला लोने नलिन लौं, ललना नैंनन लीन            | •••   | 3,8           |
| लोचन जुगल थोरे थोरे से चपल, सोई               | •••   | ٧٥            |
| लोचन विसाल, लाज अघर प्रवाल हू तैं             | •••   | Yo            |
| लोल हैं कलोल पारावार के स्रपार, तऊ            | •••   | 88            |
| ले ली लब्ला लब्लली, लै ली लीला लाल            | •••   | 388           |
| वाके भीन बसे, भीन की जै, हौंन मानों रोस       | •••   | ४५            |
| वैसो करि नेह एक प्रान विवि देह, अब            | ***   | ३७            |
| श्री वृंदाबन-चंन, सुभग घाराघर सुन्दर          | •••   | 108           |
| षोड़स बरस की है, खानि सब रस की है             | •••   | 34            |
| संतन के तीर सेनापित बरती रहि कै               | ***   | ११=           |
| संबत सत्रह से छुमें, सेह सियागित पाइ          | •••   | १२०           |
| सकल सुरेस, देस देस के नरेस, श्राह             | •••   | . <b>७</b> 's |
| सखी सुख दैन स्यामसुन्दर् कम्त-नैंन            | ***.  | ¥             |
| सजनी तिहारी सब रजनी गँवाई जागि                | •••   | Y 19          |
| सदा नंदी जाकों श्रासा कर हैं बिराजमान         | • • • | 12            |
| सब ऋंग थोरे थोरे बहुधा रतन जोरें              | ***   | १३            |
| सरस सुघारी, राज-मंदिर मैं फुलवारी             | •••   | પૂ ફ          |
| सरसी निरम्ल नीर पुनि, चंद चाँदनी पीन          | ***   | ६७            |
| सहज निकाई मो पै बरनी न जाई, देखे              | •••   | પૂ રૂ         |
| सहज बिलास हास हिय के हुलास तिज                | ***   | ४३            |
| सागर ऋथाह, भौर भारी, विकराल गाह               | •••   | १०७           |
| सारंग धनुष कुंडलाकृति बिराजै बीन्व            | •••   | ٤3            |
| सारंग धुनि सुनावै घन रस बरसावै                | •••   | ¥, \$¥        |
| सारंग धुनि सुनि पीय की, सुधि स्नावत स्रनुदारि | •••   | ६५            |
| सिव जूकी निद्धि, इनूमानहूकी सिद्धि, विभी-     | •••   | ६ ६           |
| सिसिर तुषार के बुखार से उखारत हैं             | •••   | ₹8            |
| ं सिसिर मैं सिसि.कौं सरूप पावै सविताऊ         | •••   | 3#            |
| स्नि कौ प्रवल सेनापति कोपि चढ़यौ दल           | •••   | € ७           |
| सीता ऋर राम, जुवा खेलत जनक-घाम                | ***   | 30            |
|                                               |       |               |

| सीता फेरि दीजे, लीजे ताही की सरन, कीजे   | ••• | 03         |
|------------------------------------------|-----|------------|
| सीता-सोध-काज, किपराज चल्यो पैन करि       | ••• | ٣ą         |
| सुन्दर विराजें राज मंदिर सरस, ताके       | ••• | યુદ        |
| मुख सरसाउ, किघौ दुख मैं बिलाइ जाउ        | ••• | १००        |
| सुल से ना पति पाइहै, भगतिन मन मैं जानि   | ••• | १३०        |
| सुधा के भारत उपबन बीच छूटै नल            | ••• | 48         |
| मुनि के पुरान राखें पूरन के दोऊ कान      | ••• | ٧o         |
| सुरं त्रानुकृत भरे, फूल बरसत फूलि        | ••• | ₹3         |
| मुरतक सार की, सर्वारी है विरंचि पचि      | ••• | १, ७४      |
| सुर-लोक सीतल करत श्रवनीतल तें            | ••• | : ११३      |
| सूर बली बीर जसुमित कौं उज्य रौ लाल       | ••• | १म         |
| सूरै तिज भाज। बात कातिक मौं जब सुनी      | ••• | € ७        |
| सेना 1ति उनए नए जलद सावन के              | ••• | ٤٧         |
| सेन्सपति ऊँचे दिनकर के चलति लुवें        | ••• | ሂട         |
| सेना गति तपन तपति उतपति तैसौ             | ••• | પ્રદે      |
| सेनावित महाराजा राम की चरन-रज            | *** | . ⊏३       |
| सेनापति मानद, तिहारी मोहिं स्रान, हौं तौ | ••• | પૂર        |
| सेनापित राम ऋरि-सासना के साइक तें        | ••• | <b>८</b> ६ |
| सेनागित राम कौ प्रताप श्रदभुत, जाहि      | ••• | _ 55       |
| सेनापित गम-बान-पाउक श्रपार ऋति           | ••• | <b>८</b> ६ |
| सेनापित राम-वान-पाउकै बखानै कौन          | ••• | <b>⊏</b> € |
| सेनापति सी पति की श्रांतर भगति, रति      | ••• | <b>5</b>   |
| सैन समैं सुखधाम, सेनापित् घनस्याम        | ••• | ३७         |
| स ए संग सब राती सीरक परित छाती           | ••• | १०, ७१     |
| सो गज-गमनि है, असोग जग-मनि देख           | ••• | 38         |
| सोचत न कौहू मन लोचत न बार बार            | ••• | ٤٦         |
| से तौ प्रानप्यारी साँची नैंनन की तारी    | ••• | ५१         |
| सोहत बिमान, श्रासमान मध्य भासमान         | ••• | દ₹         |
| सोहति उतंग, उत्तमंग, सिंस संग गंग        | ••• | ₹40        |
| चोइति वहुत भाँति चीर भौँ लपेटी सदा       |     | Ę          |
|                                          |     |            |

| छदों की प्रथम पंक्ति की श्रकारादि क्रम सृची |     | २५३        |
|---------------------------------------------|-----|------------|
| सोहें देह पाइ किथों चारि हैं उपाइ, किथों    | ••• | <b>৬</b>   |
| सोहैं संग ब्रालि, रही रति हू के उर सालि     | ••• | ३५         |
| सोहें संग सिय रानी, हग देखि सियरानी         | ••• | ४३         |
| स्याम लछारे लसत, बार बारन-गमनी के           | ••• | ४३         |
| हरि न है संग बैठी जोबन जुगारति है           | ••• | <b>२</b> ७ |
| हरि हरि हारी, हारिहै हैरे रूरी हेरि         | ••• | ११६        |
| इहरि गयौ हरि हिए, घषकि घीरत्तन मुक्किय      | ••• | 95         |
| हित उपदेस लेह, छाँ ड़ि दै कलेस, सदा         | ••• | ११०        |
| हित सी निरिष्त हैंसे, तीतें तुम उर बसे      | ••• | ₹ <b>६</b> |
| हित् समभावें, गुरुजन सकुचावें, बैन          | ••• | <b>५</b> १ |
| हिय हरि लेत हैं, निकाई के निकेत, हैं सि     | ••• | ३३         |
| होति निरदोष, रिव जािति सी जगमगति            | ••• | ₽3         |